# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176726 AWARININ AWARD AWAR

# भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

डॉ॰ लक्ष्मीसागर वाप्पोंय, एम्॰ ए॰, डी॰ फ़िल्॰,डी॰ लिट्॰, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद

्रगाहित्य भवन लिमिटेड इताहाबाद

#### प्रथम संस्करण; दिसम्बर, १६५१

मूल्य २॥)

मुद्रकः---देवीप्रसाद मैनी, हिन्दी साहित्य प्रेस; हलाहाबाद

## प्रकाशकीय

'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' श्रापके सामने है। यह 'श्रध्ययन माला' का प्रथम पुष्प है। इस योजना के श्रन्तर्गत हम ऐसी छोटी-छोटी किन्तु महस्वपूर्य पुस्तकें श्रधिकारी विद्वानों द्वारा लिखवाकर प्रकाशित करना चाहते हैं जिनसे हिन्दी साहित्य-निर्माता प्राचीन एवं श्राधुनिक प्रमुख किवयों की कृतियों श्रीर जीवन परिचय के साय-साथ उनका श्रालोचना-त्मक श्रध्ययन भी उपस्थित किया जा सके। हिन्दी-च्रेत्र के विस्तार श्रीर छात्रों की संख्यावृद्धि के साथ ही हमारा भी दायित्व बढ़ गया है कि हम साहित्य-पिपासुश्रों के लिए 'गागर में सागर' उपस्थित कर सकें। हमारा यह विनम्र प्रयास इसी श्रोर है।

भारतेन्दु जागरण युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इसलिए इनका विशेष महत्त्व है। विद्वान लेखक ने श्रपनो प्रतिभापूर्ण लेखनी द्वारा विषय को सुगम तथा सुबोध बना दिया है। श्राशा है हिन्दी प्रेमी ऐसी उत्कृष्ट रचना का उत्साहपूर्वक स्वागत कर इससे लाभ उठावेंगे। साहित्य भवन डा॰ रामकुमार वर्मा का श्राभारी है जिनके सिक्रय सहयोग श्रीर सहा-यता से इस योजना को कार्यान्वित करना संभव हुशा है।

प्रकाशनाध्यत्त

#### वक्तव्य

'भारतेन्दु की विचारधारा' के बाद इस पुस्तक में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कृतियों का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुतः किया गया है। स्थाना-भाव के कारण श्रनेक बातों का संचेप में उल्लेख कर दिया गया है। किन्तु तब भी प्रत्येक विषय को स्पष्ट बनाना लेखक का श्रभीष्ट रहा है। श्राशा है यह पुस्तक भारतेन्दु-साहित्य के विद्यार्थियों को उपयोगी सिद्ध होगी।

जिन श्रनेक लेखकों की रचनाश्रों से सहायता प्राप्त हुई है लेखक उनके प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता है।

**इ**लाहाबाद, २४ फ्ररवरी, १६५१ टारमीसमा व क्रिप

# विषय सूची

| १. जीवनी       | ••• | १-३७                    |
|----------------|-----|-------------------------|
| २. ग्रन्थ-रचना | ••• | ३६-५०                   |
| ३ ऋालोचना      | ••• | <b>=</b> १-१ <b>=</b> 8 |
| ॰ संग्रह       |     | १≒५-२१⊱                 |

# १. जीवनी

### सामान्य पीठिका

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र उन थुग-प्रवर्तकों में से हैं जिनके व्यक्तित्व के माध्यम द्वारा इतिहास की विखरी हुई शक्तियाँ विमट कर एक हो जाती हैं श्रीर जो भविष्य के लिए एक निश्चित श्रीर सुदृढ समन्वयात्मक मार्ग का सूजन करती हैं। भारतीय इतिहास, विशेषतः हिन्दी प्रदेश के सांस्कृतिक इतिहास, में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का नाम यदि एक स्रोर विछले लगभग एक शताब्दी के भारतीय इतिहास की स्रोर हमारा ध्यान त्राक्विष्ट करता है, तो दूसरी त्रोर यूरोप की उन शक्तियों की तरफ़ हमारा ध्यान खींच ले जाता है जिन्होंने ईसा की अठारहवीं श्रीर उन्नीसवीं शताब्दियों में भारतवर्ष के जीवन को ही नहीं वरन समस्त एशियाई देशों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन उपस्थित कर उसे स्वन्दित किया। एक समय था जब भारतवर्ष तथा एशिया के ऋन्य देशों ने मानव सभ्यता श्रौर संस्कृति को गौरवमय शिखर तक पहुँचाने में सक्रिय भाग लिया था । देव संयोग से वे ही देश अवनितशील हो चुके थे । ख्रीर जिस समय वे ख्रपना निश्चेष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी समय वे युरोप की जीवित एवं गतिशील जातियों के संस्पर्श में ऋाए। सभी देशों का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ख्रार्थिक ख्रांर साहित्यिक जोवन यूरोपीय सम्यता के स्राघात से उत्तेजित हो उठा स्रौर उसमें नवस्फूर्ति श्रीर चेतना का संचार हुत्रा। जो जहाँ था वह वहीं न रह कर एक या दूसरी दिशा की स्त्रोर बढ़ चलने के लिए तत्वर हो गया। मार्ग में फूल भी मिले त्यौर काँटें भी, किन्तु बट्ते सभी गए, फका कोई नहीं, यह निश्चित है। इस सार्वभीम ऐतिहासिक प्रक्रिया में भारतेन्द्र इरिश्चन्द्र तथा उनके नैतृत्व में हिन्दी प्रदेश ने सिकय भाग लेकर

गतिशीलता का पिन्चय दिया। ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य तक हिन्दी प्रदेश में परंपरागत भारतीय सभ्यता श्रीर यूरोपीय सभ्यता में पारस्परिक संघर्ष चलता रहा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति के प्राचीन केन्द्र काशी में रहते हुए दोनों का समन्वय उपस्थित किया, भटके हुश्रों को उन्होंने किनारे पर लगाया।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जन्म से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व का भारतीय इतिहास एक जाति के बिगड़ने की दुःखद कहानी है। स्र्रंतिम महान् सुगल सम्राट् ऋौरँगज़ेब की मृत्यु १७०७ में हुई थी। वैसे तो मुगल साम्राज्य के पतन का बीजारोपण उसी के शासन-काल में हो चुका था, किन्तु उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय में मुगल साम्राज्य का रहा सहा वैभव भी विलीन हो गया। साम्राज्य में अनेक शासन-संबंधी एवं चारित्रिक दोष उत्तक हो गए थे। उधर मरहठे, सिक्ख, जाट स्रादि भी श्रपना राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने में लगे हुए थे। परिणाम यह हुआ कि एक दूसरे से और सब आपस में लड़िनड़ कर अपनी शक्ति का हास कर रहं थे। इसी समय पश्चिम की अन्य अनेक जातियों की भाँति व्यापार करने के लिए आए अँगरेज़ों ने आपने यूरोपीय श्रतिद्वनिद्वयों पर विजय प्राप्त कर देश की श्राराजकतापूर्ण परिस्थिति से लाभ उठा कर श्रपनी सत्ता स्थापित करने की श्रोर ध्यान दिया। इतिहास इस बात का साची है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के जन्म से लगभग सो वर्ष पूर्व, ऋर्थात् १७५७ के स्नासी-युद्ध में ऋँगरेज़ों को उत्तर भारत में सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध ने समस्त उत्तर भारत का द्वार उनके लिए खोल दिया। ऊपर की ख्रोर बढ़ने में न तो कोई भीगोलिक स्थिति उनके लिए बाधक थी ऋौर न कोई राज्य-शक्ति । तत्पश्चात् १७६४ के बक्सर-युद्ध ने उन्हें ठीक हिन्दी प्रदेश की सीमा पर ला बिठाया। १८०३ तक वे हिन्दी प्रदेश के मध्य श्रीर केन्द्रीय भाग पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे । १८१८ तक राजस्थान के सभी राजपूत नरेशों ने उनकी ऋघीनता स्वीकार कर ली।

घीरे-घीरे ब्राँगरेज़ों ने भारत के सुदूर दिज्ञाण प्रान्त से उत्तर में सतलज तक श्रपना राज्य स्थापित कर लिया । भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के जन्म से एक वर्ष पूर्व अर्थात् १८४६ में द्वितीय सिक्ख-युद्ध के बाद देश का शेष भाग भा उनके हाथ में ऋा गया था। १८५७ में जब भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र सात वर्ष के थे राजनीतिक, त्यार्थिक श्रीर सांस्कृतिक कारणों से जो घटना घटित हुई वह श्रॅंगरेज़ों के नवार्जित साम्राज्य में श्रंतिम बाधा थी। उस पर विजय प्राप्त कर उन्होंने कुछ दिनों के लिए ऋपना मार्ग निष्कंटक बना लिया । इसी समय भारतीय शासन-सूत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल कर ब्रिटिश मंत्रि गएडल के हाथ में चला गया । यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन था । श्रस्तु, जिस समय भारतेन्द्र का स्त्राविर्भाव हुस्रा उस समय भारतीय स्वाधीनता का सूर्य श्रस्ताचल-गमन कर चुका था श्रीर भारत पर पूर्ण रूप से श्राँगरेज़ी का श्रातंक छा गया था। किन्तु यह राजनीतिक स्वाधीनता का अपहरण तो केवल एक वाह्य चिन्ह था। सच तो यह है कि भारतीय-इस्लामी संस्कृति ही अपनो रचनात्मक शक्ति खो बैठी थी। जिस समय हिन्दू संस्कृति श्रपनी शक्ति खो बैठी थी उस समय मुसल्मानों ने भारतवर्ष का पददलित किया । जब मुसलमान यहाँ बस गए तो इस्लामी संस्कृति भारतीय जीवन को स्त्रीर स्वयं द्रापने को यहाँ का संस्कृति से प्रभावित किए बिना न रह सकी थी। इस पारस्यरिक संपर्क के अञ्चे और बुरे दोनों प्रकार के पिशाम दृष्टिगोचर हुए। ऋठारहवीं शताब्दी में यही भारतीय-इस्लाभी संस्कृति अपने अन्दर के दोषों का निराकरण न कर मकने के कारण ही पश्चिम की एक जीवित जाति के सामने नत-मस्तक हुई । धर्म श्रीर समाज प्रसारीन्सुख न होकर श्रपने में सिमट कर रह गए थे। खान पान, छूत्राछूत-संबंधो प्रतिबंधो स्त्रीर रूदि तथा परपरा का पालन करना ही प्रधान करीव्य समभा जाने लगा था। वास्तव में संकटकालीन कट्टरता के फलस्वरूप लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल कर उसके वाह्य श्रीर समयानुसार परिवर्तनशील स्वरूप को श्रपनाए रहे। अबाध और उन्मुक गित से प्रवाहित होने वाली संस्कृति-धारा की गित श्रवरुद्ध हो गई जिससे उसमें तरह-तरह के श्रनेक विकार उत्पन्न हो गए। यदि उस समय के भारतवासी श्रपनी तंग दुनिया से बाहर भाँक कर देखते और व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण कर काल-गित के श्रनुमार व्यवहार करने की चेष्टा करते तो उन्हें पराधीन जीवन के ये दुर्दिन न देखने पड़ते।

वास्तव में जिस युग की हम बात कर रहे हैं वह युग ही ख़राब था, क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों का श्रभाव नहीं था। साहित्य, ज्योतिष, गणित, राजनीति, युद्ध-विद्या त्रादि में दत्त त्रानेक व्यक्तियों के उल्लेख मिलते हैं। ग्राश्चर्य की बात तो यह है ये व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हुए भी नवीन शक्तियों के समक्तने ऋौर उन्हें व्यवहार में लाने में स्रसमर्थ रहे । श्रठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी के भारतवासी बहुत दिन तक यही न समभ पाते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज है, उसका विधान क्या है, उसका संचालन कौन, कैसे श्रीर कहाँ से करता है ऋादि। नवीन यूरोपोय युद्ध-विद्या सीखने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। स्थल-सेना के ऋतिरिक्त जल-सेना की ऋोर किसी ने ध्यान न दिया, यद्यपि अपनी जल-सेना के कारण ही अँगरेज़ अपने यूगेपीय प्रतिद्वनिद्वयों पर तथा भारत में विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सके थे। प्रेस जैसी वैज्ञानिक शक्ति की स्रोर भी भारतवासियों ने बहुत दिनों तक ध्यान न दिया। इसी प्रकार घड़ियों तथा युरोप से ऋाई ऋन्य ऋनेक वस्तुश्रों को समभ्तने श्रीर उन्हें भारत में बनाने की प्रवृत्ति का सर्वत्र श्रभाव मिलता है। श्रीर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतवर्ष की ही यह शोचनीय दशा नहीं थी, वरन एशिया के अन्य देश भी अपनी सजनारमक शक्ति खो बैठे थे।

उधर यूरोप में नित्य नवीन परिवर्तन हो रहे थे। वहाँ एक नवीन शक्ति लोगों को भयंकर समुद्रों की उत्ताल तरंगे पार कर कुछ खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह ठीक है कि ग्रठारहवां शताब्दी के

इँगलैंड तथा यूरोप-निवासी पुनक्त्थान-काल की भावना से स्रोतप्रोत थे श्रीर प्राचीन ग्रीक श्रीर लैटिन वाङ्मय के प्रति मोह के कारण विज्ञान की ऋोर ऋघिक ध्यान न दे सके थे। तो भी पुनकत्थान काल ने यूरोपीय प्रतिभा को नवीन मार्ग सुभाए जिसके फलस्वरूप उन्नोसवीं शताब्दी में वहाँ स्थान-स्थान पर शक्ति के ब्रावेगयुक्त भरने फूट पड़े। स्रानेक वैज्ञानिक स्त्राविष्कार हुए जिनके कारण यूरोप में स्त्रीद्योगिक क्रान्ति का जन्म हुआ। फ्रांसीसी राज्यकान्ति तथा नैरोलियन ने एक नवीन युद्ध-विद्या ही नहीं दी थी, वरन् साथ ही जहाज़ बनाने के उद्योग को अभूतपूर्व पोत्साहन प्रदान किया। १७७६ में अमरीका की स्वतंत्रताः प्राप्ति ने ग्रीर उसके छः वर्ष बाद उपनिवेशां द्वारा इंगलैंड से संबंध-विच्छेद ने भी ऋँगरेजों का दृष्टिकोण प्रभावित किया था। १७६० ऋीर उसके बाद का समय वाष्य-शक्ति ऋौर उसके द्वारा संचालित सूत कातने श्रीर कपड़ा बुनने की मशीनों का समय है। इन वैज्ञानिक श्राविष्कारों तथा राज्यक्रान्तियों के फलस्वरूप यूरोप ख्रीर इँगलैंड के द्रार्थिक च्लेत्र श्रीर सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुए बिना न रह सके। श्रार्थिक च्चेत्र में वे नए नए बाज़ारों की खोज करने लगे श्रीर सामाजिक च्चेत्र में मध्यम वर्ग का जन्म हुआरा। जिस समय ऋँगरेज़ भारतवर्ष ऋाए उस समय भारतवासी ऋँगरेज़ों तथा यूगेप के ऋन्य किसी देश के निवासियों की अपेद्धा कहीं अधिक सभ्य और सुसंस्कृत थे, अप्रार्थिक चेत्र में भी वे बहुत स्त्रागे बढ़े हुए थे। किन्तु उनके जीवन में यदि िकसा चीन का त्राभाव था तो उसी ज्ञान-विज्ञान का त्राभाव था जिसे श्रॅंगरेज अपने साथ लाए थे श्रीर जिस श्रभाव के कारण ही मैंकॉले ने समस्त पूर्वी साहित्य श्रनुपयोगी ठहराया था । ज्ञान-विज्ञान से उत्पन्न नवीन रचनात्मक शक्ति के अभाव के कारण भारतवासियों को श्रॅंगरेज़ों की श्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी । श्रौर यद्यपि भारतेन्द् हरिश्चन्द्र के जन्म से लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व भ्राँगरेज़ों ने नवीन शिल्वा श्रीर वैज्ञानिक श्राविष्कारों का सरकारी तौर से प्रचार प्रारंभ कर दिया

या, तथाि श्रॅंगरेज़ों को साम्राज्यवादी स्वार्थपूर्ण नीति के कारण इस नई पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क से वह परिणाम दृष्टिगोचर न हुश्रा जो मुसलमानों के श्राने पर हुश्रा था। हाँ, श्रॅंगरेज़ी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद भारतीय सभ्यता श्रोर संस्कृति के प्रत्येक चेत्र में उसका प्रभाव पड़ना श्रवश्यंभावी था।

इसी ऐतिहासिक श्रीर मानसिक पृष्ठभूमि को लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र श्रवतरित हुए थे।

# स्ववंश-वर्णन तथा पूर्वज

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने श्रपने वंश का परिचय देते हुए 'उत्तरार्द्ध भक्तमाल' (१८७७) में लिखा है:

'वैश्य अप्रयुक्त मैं प्रगट बालकृष्ण कुल-पाल । ता सुत गिरिधर-चरन-रत वर गिरिधारीलान ।। अमीचंद तिनके तनय फतेचंद ता नंद । हरखचंद जिनके भए निज कुल-सागर-चंद ।। श्री गिरिधर गुरु सेंद्र के घर सेवा पधराह । तारे निज कुल जीव सब हरि-पद भक्ति दृढ़ाइ ॥ तिनके सुत गोपाल-सिस प्रगटित गिरिधरदास । कठिन करम-गति मेटि जिन कीनी भक्ति प्रकास ॥ मेटि देव-देवी सकल छोड़ि कठिन कुल-रीति । थाप्यो गृह मैं प्रेम जिन प्रगटि कृष्ण-पद-प्रीति ॥ पारवती की कूख सो तिनसों प्रगट अमंद । गोकुलचंद्रायज भयो भक्त दास हरिचंद ॥ '

इसके स्रतिरिक्त कई स्त्रन्य ग्रन्थों से भी उनका स्ट्नम वंशापरिचय प्राप्त होता है। 'चंद्रावली नाटिका' (१८७६) में उन्होंने ऋपने को गिरिधरदास का पुत्र बताया है : 'जिन श्री गिरिधरदास कवि, रचे ग्रन्थ चालीस । ता सुत श्री हरिचंद कों, को न नवावै सीस ॥' इसी प्रकार 'मधु मुकुल' (१८८०) में लिखा है :

'किववर गिरिधरदास तन् भव हिर्चिद्र-कृत-गाने।' 'नाटक' (१८८३) के परिशिष्ट में भी उन्होंने अपने पिता का नाम 'श्री किववर गिरिधरदास (वास्तविक नाम बाबू गोपालचंद्र जी)' लिखा है। साथ ही अपने भाई के संबंध में 'प्रेम प्रलाप' (१८७७) में उनका कथन है:

'गायति गोकुलचंद्राप्रज कवि हरिश्चंद्र कुलचंद्रे ॥'

इस प्रकार भारतेन्दु द्वारा दिए गए सिन्नाम स्ववंश परिचय तथा स्रतंसीच्य के स्त्रन्य प्रमाणों के स्त्राचार पर उनका वंश-वृत्त इस प्रकार दिया जा सकता है:

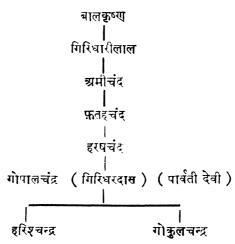

बाबू राधाक्तृष्णादाम ने 'भारतेंदु बाबू हिरश्चन्द्र का जीवन चरित्र' में जो वंश-वृक्त दिया है उसमें तथा बाबू शिवनंदन सहाय कृत १६०५ में प्रकाशित भारतेन्दु की जीवनी, बाबू (बाद को डॉ०) श्यामपुंदरदास द्वारा 'भारतेंदु नाटकावला?' (१६२७) की भूमिका श्रीर बाबू ब्रजरस्त दास द्वारा 'भारतेंदु हरिश्चन्द्र' (१६३५) में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पूर्वजों तथा बंश के संबंध में जो विवरण दिए गए हैं उनका उपयुक्त वंश-वृद्ध से लगभग साम्य है। श्रांतर केवल इतना ही है कि एक तो स्वयं भारतेन्दु के द्वारा दिए गए वंश-परिचय से विस्तार ज्ञात नहीं होता। दूसरे भारतेन्दु ने बालकृष्ण के बाद गिरिधारीलाल का उल्लेख किया है। किन्तु बाबू राधाकृष्ण दास के श्रनुसार वह इस प्रकार है:

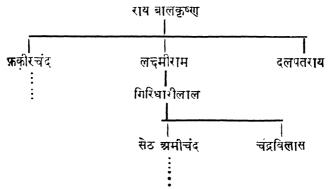

बालकृष्ण के पूर्वजों का उल्लेख श्रन्तर्साद्य श्रीर वाह्य साद्य दोनों के श्राधार पर ही नहीं मिलता। उनका संबंध दिल्ली के शाही घराने से था। १७वीं शताब्दी में जब शाहजहाँ का पुत्र शाहशुजा बंगाल का स्वेदार नियुक्त होकर राजमहल श्राया था उस समय इस वंश के पूर्वज भी बंगाल चले श्राए थे। जब बंगाल के नवाब राजमहल से मुशिदाबाद गए तो यह वंश भी मुशिदाबाद श्रा बसा। राजमहल श्रीर मुशिदाबाद दोनों स्थानों में इस वंश के पूर्वजों के महलों के खंडहर श्रव तक पाए जाते हैं।

श्रमीचंद-भारतेन्दु के पूर्वजों में से बालकृष्ण श्रीर गिरिधारीलाल का कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है । बालकृष्ण के प्रपोत्र तथा

गिरिधारीलाल के पुत्र श्रमीचंद के समय से भारत में श्रॅगरेज़ों का राजत्व-काल प्रारंभ होता है। उनका संबंध श्राधुनिक भारतंय इतिहास के साथ जुड़ा हुन्ना है न्त्रीर उनका परिचय भी इस समय प्राप्त है। १७५६ में बंगाल के नवाब ऋलीवदी खाँ का लड़ैता नवासा सिराजुद्दीला गद्दी पर त्र्यासीन दुत्रा। उसी समय मुसलमान शासकों की कृपा से कलकत्ता श्रीर उसके श्रासपास का प्रदेश श्राँगरेज़ों को मिल चुका था। व्यापार में ऋधिक लाभ होते देख अमीचंद भी कलकत्ते त्र्याकर बड़े ठाठबाट से रहने लगे। नवाब सिराजुदौला के दरबार में उनका मान था। प्रारंभ में ऋपना व्यापार बढ़ाने के लिए श्रॅंगरेज़ों ने भी उनसे सहायता ली। इतना ही नहीं, नवाब से संपर्क स्थापित करने के लिए भी उन्होंने ग्रमीचंद को माध्यम बना रखा था। सिराजुदौला को गद्दी पर बैठे बहुत दिन भी न हुए थे कि उसमें श्रीर श्रॅंगरेज़ों में तनातनी हो गई । इस संवर्ष में श्रमीचंद ने सदैव श्राँगरेज़ों की सहायता की। इतने पर भी श्राँगरेज़ों ने उनके साथ नीचतापूर्ण टुर्व्यवहार किया। उन्हें कारागार में बन्द कर श्रॅंगरेज़ सैनिकों ने उनका धन लूटा श्रीर उनके अन्तःपुर में घुसने की चेशा की। किन्तु जगन्नाप नामक चन्निय सैनिक की वीरता के कारण वे कुलवधन्त्रों को कलंकित करने में श्रसमर्थ रहं। कुलवधन्त्रों को मार कर जगन्नाथ ने उन्हें चिता में जला दिया। उसी चिता की श्रिमि में श्रमीचन्द का राज प्रासाद भी जल कर भस्मीभूत हो गया। किन्त श्रार्थिक चति श्रीर मानसिक चौभ सहन करते हुए भी उन्होंने समय-समय पर श्राँगरेजों के प्रति श्रापनी मित्रता का निर्वाह किया। इसका पुरस्कार क्लाइव तथा उसके साथियों ने उन्हें यह दिया कि प्लासी (१७५७) के युद्ध के समय उन्हें सिराजुदीला के कीष से प्राप्त धन में से जो भाग देने की प्रतिज्ञा की थी उस संबंध में उनसे जानी संधि-पत्र पर इस्ताच्चर कराए गए ख्रौर युद्ध के ख्रांत में उनसे कह दिया गया कि जाली संधि-पत्र तो त्र्यापको सञ्जवाग दिखाने के लिए था। इतना

सुनते ही ग्रामीचंद बेहोश हो गए श्रीर डेढ़ वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो? गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ५ दिसंबर, १७५८ (१) को हुई। वास्तव में श्रामीचंद ने भारतीय होने के नाते सिराजुदौला के साथ जो व्यवहार किया था वह कभी भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। किन्तु व हृदय के सच्चे, हृद्द-प्रतिज्ञ श्रीर उदार थे। श्रामें उनका श्रानिष्ट करते रहे श्रीर वे सदैव उनका हित-साधन। भारत में श्रामें जी शासन के इतिहास-काल में ब्रिटिश जाति पर श्रान्य श्रानेक कलंक के टीकों में श्रामीचंद के साथ किया गया विश्वासधातपूर्ण व्यवहार भी एक बहुत बड़ा कलंक का टीका है।

फ़तहचंद — श्रमीचंद के दस पुत्र थे जिनमें से तीन को 'राजा' श्रीर एक को 'रायबहादुर' की पदवी प्राप्त थी। इन पुत्रों में से वंश केवल फ़तहचंद का ही चला। पिता की दुःखद मृत्यु के बाद वे १७५६ में काशी चले श्राए। उस समय उनकी श्रवस्था दस वर्ष के लगभग थी। उनका विवाह काशो के प्रसिद्ध सेठ गोकुलचंद साहू की कन्या से दुश्रा। सेठ गोकुलचंद के श्रीर कोई सन्तान न होने के कारण फ़तहचंद ही उनके उत्तराधिकारी हुए। वे हनुमान जी के भक्त थे। वे महाजनी करते थे। काशी के प्रबंध में उन्होंने श्रॅगरेज़ो की बराबर सहायता की। फ़तहचंद की मृत्यु १८१० के श्रासपास मानी जाती है।

हर्षचंद — जिस समय फतहचंद की मृत्यु हुई उस ममय उनके पुत्र हर्षचंद श्रल्पवयस्क थे। हर्षचंद श्रपने पिता की एकमात्र संतान थे। काशी में उन्होंने श्रल्पविक ख्याति प्राप्त की। यहाँ तक कि लोकगातों में भी उनका नाम लिया जाने लगा। हर्षचंद के दो विवाह हुए थे। पहला विवाह चंपतराय श्रमीन की पुत्री से हुश्रा। किन्तु संतान न होने के कारण उन्होंने दूसरा विवाह वृन्दावनदाम की पुत्री श्याम बाबी से किया। इस विवाह से उन्हें यमुना बीबी श्रीर गंगा बीबी दो पुत्रियाँ हुईं। वे श्री गोपाल मन्दिर के गोस्वामी गिरिधरलाल के श्रमन्य भक्त थे। गोस्वामी गिरिधरलाल की श्राज्ञा से ही उन्होंने वल्लम कुल के श्चनुसार श्चपने यहां ठाकुरजी की सेवा पवराई। वंश-परंपरा के श्चनुसार हर्षच द श्चँगरेज़ों की सहायता करते ही रहते थे। श्चँगरेज़ लोग भी उनकी बहुत इज्ज़न करते थे। काशी के दो प्रिक्ट उत्सवों भरत-िमलाप श्चौर बुढ़वा-मंगल को उन्नित देने वाले हर्षचंद ही थे। फ़तहचंद के श्वसुर-घराने से जाति की चौधराहट उन्हें मिली थी। वे काशी-नरेश के महाजन भी थे। कहा जाता है कि काशी-नरेश उन्हें बहुत मानते थे। श्चपनी तथा दो ससुरालों से मिली श्चतुल संपत्ति के श्चधिकारी होने क श्चतिरक्त वे श्चपने पितृब्ध राय रत्नचंद की संपत्ति के भी उत्तराधिकारी हुए। कहा जाता है हर्षचंद को हिन्दी से प्रेम था श्चार वे कविता भी करते थे। किन्तु श्चभी तक उनकी कोई काब्य-रचना प्राप्त नहीं हो सकी। श्चपने जीवन में वे एक बार जगनाथ जी का दर्शन करने पुरी भी गए थे। तैलंग देश में एक बड़ा दीवानख़ाना श्चोर उस पर ठाकुर जी का छोटा-सा मंदिर बनवाने के कारण उनका नाम वहाँ भी बहुत प्रसिद्ध हं। हर्षचंद की मृत्यु ४२ वर्ष की श्चबस्था में १८४४ में हुई। उस समय उनके पुत्र गोपालचंद्र ग्यारह वर्ष के थे।

गोपालचंद्र—हर्षचंद के दूसरा विवाह करने पर भी जब कोई पुत्र उत्पन्न न हुन्ना श्रीर श्रवस्था श्रिष्ठिक हो गई तो वे लिन्न श्रीर उदास रहने लगे। उनके गुरु गोस्वामी गिरिधरलाल ने उन्हें श्राशीर्वाद दिया कि दुःखी न हो, इसी वर्ष पुत्र होगा। श्रीर मिती पीष कृष्ण १५. सं० १८६० (सन् १८३३) को गोपालचंद्र का जन्म हुन्ना। गोस्वामी गिरिधरलाल की कृपा से जन्म पाने के कारण उन्होंने कविता में श्रपना उपनाम गिरिधरदास रखा। हर्षचंद की पुत्रियों का जन्म गोपालचंद्र के बाद कमशः १८३५ श्रीर १८३७ में हुन्ना। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने श्रीर १३ वर्ष की श्रवस्था से व्यापार तथा घर का कामकाज देखने के कारण गोपालचंद्र की समुचित शिचा का प्रबंध न हो सका था। किन्द्र गुरु के श्राशोर्वाद से वे संस्कृत श्रीर भाषा के श्रव्छे जाता हुए। वे बहे ही विवेकी, सच्चरित्र श्रीर प्रगतिशील व्यक्ति माने

जाते थे। ऋँगरेज सरकार की कृपा गोपालचंद्र पर भी बनी रहती थी। विद्या की श्रोर रुचि होने के कारण उन्होंने अपने घर पर 'सरस्वती भवन' नाम से पुस्तकों का एक श्रमूल्य संग्रह भी स्थापित किया था। वे ग्रात्यन्त सरल ग्रीर सात्विक स्वभाव के थे। घर के ठाकुर जी के वे श्रानन्य भक्त थे। पाँच वर्षकी श्रावस्था में मुंडन के लिए मथुरा तथा वैद्यनाय जी, श्रीर १८५७ में गया गए थे। साधु-महात्मास्रों की सेवा-शुभूषा में उन्हें बहुत स्रानंद स्राता था। श्रपने पिता की भाँति वे बुदवा मंगल का उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाते थे। ऋपने पिता के धार्मिक ऋौर सामाजिक विचारों के संबंध में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने 'नाटक' में कहा है: 'मेरे पिता ने बिना श्रॅंगरेज़ी शिचा पाये इधर क्यों दृष्टि दी (विशुद्ध नाटक-रीति पात्र-प्रवेशादि नियम-रत्त्रण द्वारा भाषा के प्रथम नाटक को रचना). यह बात स्त्राश्चर्य की नहीं; उनके सब विचार परिष्क्रत थे, बिना स्राँगरेजी की शिद्धा के भी उनको वर्तमान समय का स्वरूप भन्नी भाँति विदित था । पहले तो धर्म के विषय में ही वे इतने परिष्कृत थे कि वैष्णवत्रत पूर्णपालन के हेतु उन्होंने श्रन्य देवता-मात्र की पूजा ऋौर ब्रत घर से उठा दिए थे। टामसन साहक लेफ्टनेंट-गवर्नर के समय काशी में पहला लड़िकयों का स्कूल हुआ तो हमारी बड़ी बहन को उन्होंने उस स्कूल में प्रकाश रीति से पढ़ने बैठा दिया। यह कार्य उस समय में बहुत ही कठिन था क्योंकि इसमें बड़ी ही लोकनिंदा थी। हम लोगों को श्राँगरेज़ी शिद्धा दी। सिद्धान्त यह कि उनकी सब बातें परिष्कृत थीं ऋौर उनको बोध होता था कि **त्रागे काल कैसा चला त्राता है।' वैष्णव-पूजा श्रीर का**व्य-रचना ये दो बातें उनके जीवन में प्रधान स्थान धारण किए हुए थीं। कहा जाता है कि जब वे तेरह वर्ष के थे तभी उन्होंने वाल्मीकीय रामायण जैसे ग्रंथ का छंदीबद्ध श्रनुवाद कर डाला था।वे संस्कृत श्रीर उर्दू में भी काव्य-रचना करते थे। गोपालचन्द्र की कविता

में काव्य-कौशल पूरी तौर से भत्तकता है। उन्होंने 'जगसंघ-वध महाकाव्य', 'भारती भूषण', 'भाषा व्याकरण', 'रसरत्नाकर', 'नहुष नाटक', 'गर्ग संहिता,' ब्रादि ब्रानेक ग्रंथों की रचना की। भारतेन्द्र ने ब्रापने पिता के ग्रंथों के संबंध में कहा है:

'जिन श्रीगिरिधरदास कवि रचे ग्रंथ चालीस'

इन चालीस ग्रंथों में से चौबीस ग्रंथों का ग्रास्तित्व तो है ै, शेष रचनात्रों में से कुछ के नाम ज्ञात हैं, कुछ के नहीं। भारतेन्दु हिण्स्चन्द्र ने त्रापने पिता के संबंध में एक छुप्पय इस प्रकार जिखा है:

> 'गिरिधरनदास कवि-कुल कमल वैश्य-वंश-भूषन प्रगट। रामायन भागवत गरग संहिता कथामृत। भाषा करि करि रचे बहुत हरिचरित सुभाषित।। दान मान करि साधु भक्त मन मोद बढायो। सब कुल-देवन मेटि एक हरि-पंथ हढ़ायो॥ लच्चाविध ग्रंथन निरमये श्रीवल्लभ विश्वाम भट। गिरिधरनदास कवि-कुल-कमल वैश्य-वंश-भूषन प्रगट।।

गोपालचंद्र का विवाह दिल्ली के शाहज़ादों के दीवान राय खिरोधरलाल<sup>२</sup> की कन्या पार्वती देवी से १८४३ में हुन्ना। १८५७ में

- १. श्री ब्रजरत्नदासः 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' (१६३५), ए० ४१-४२
- र. 'बादशाह इएंग्' की भूमिका में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा है: 'मेरे प्रमातामह राय गिरधरलाल साहब जो यावनी विद्या के बड़े भारी पंडित श्रौर काशीस्थ दिल्ली के शाहज़ादों के मुख्य दीवान थे, उनकी इच्छा से दिल्ली के प्रसिद्ध विद्वान् सैयदश्रहमद ने एक ऐसा चक्र बनाया था जिसमें तैमूर से लेकर शाहश्रालम तक सब बादशाहों के नाम श्रादि लिखे थे।.....फिर मेरे माता-मह राय खीरोधरलाल ने बहादरशाह के काल के श्रारंभ तक शेष ग्रन्स

पार्वती देवी क' मृत्यु हो जाने के कारण उसी वर्ष उनका दूसरा विवाह बा॰ रामनारायण की पुत्री मोहन बीबी से हुआ। पार्वती देवी के चार संतान हुंई — मुकुंदी बीबी, हरिश्चन्द्र, गोकुलचंद्र और गोविन्दी बीबी। मोहन बीबी के एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई, किन्तु दोनों ही जीवित न रह सके। मोहन बीबी की मृत्यु १८८१ में हुई। श्रस्तु, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र गोपालचन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र थे।

#### हरिश्चन्द्र

जन्म तथा बाल्यकाल — भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म भाद्रपद, १६०० वि० (१८५० ई०) में हुआ था। किन्तु उनकी जन्म तिथि के संबंध में मतभेद हैं। स्वयं भारतेन्दु ने अपनी जन्म-तिथि का स्पष्टतः उल्लेख कहीं नहीं किया। किन्तु उन्हीं के कथनानुसार परोच्च-रूप से हम उनकी जन्म-तिथि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 'नाटक' नामक निबंध के 'परिशिष्ट' में उन्होंने लिखा है: 'नहुष नाटक बनने का समय मुक्तको समरण है। आज पचीस बरस हुए होंगे, जब कि मैं सात बरस का था, नहुष नाटक बनता था'। नाटक की रचना-तिथि १८८३ है। इसलिए पचीस वर्ष पहले का समय १८५८ हुआ। यह भारतेन्द्र की जीवनी का आठवां वर्ष था, क्योंकि उस समय वे सात वर्ष के हो चुके थे। इस प्रकार आंतर्साच्य के आधार पर भी उनकी जन्म तिथि १८५० निकलती है। स्वर्गीय राधाकुष्णदास ने भाद्रपद शुक्क

संग्रह किया, श्रीर श्रीर बातें श्रीर स्थानों से एकत्र की गई हैं। इसमें परंपरागत बहुत से बादशाहों के नाम हैं जो श्रीर इतिहासों में नहीं मिलते।'

'पुरावृत संग्रह' में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने काशी के श्रग्रवाल कुलभूषण राजा पहनीमल बहादुर श्रीर उनके प्रपीत्र तथा श्रपने फुफेरे भाई राय प्रह्लाद्दास का उरलेख किया है।

७ (ऋषि सप्तमी), ता॰ ६ दिसंबर, १८५० ग्रीर श्री ब्रजरत्नदास ने भादपद शु**०५ (ऋ**षि पंचमी), ता० ६ सितंबर, १८५० तिथि मानी है। स्वर्गीय डॉ० श्यामसुन्द्रदास ने महामहोपाध्याय पं स्धाकर द्विवेदी की गणना के स्रावार पर उनकी जन्म-तिथि भाद्रपद शु०७ (ऋषि सप्तमी) ता० ६ सितम्बर, सोमवार स्वीकार की है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का जन्म उनकी ननिहाल में हुन्ना था। जाब वे पाँच वर्ष के थे तब उनकी माता का ख्रीर जब वे दस वर्ष के थे तब उनके पिता का देहान्त हो गया था। माता की मृत्यु के बाद उनके पालन-पोषण का भार कालीकदमा दाई श्रौर तिलकधारी नौकर पर था। विमाता का उन पर विशेष प्रेम नहीं था। पिता की त्रासामिक मृत्यु के हो जाने से उनकी शिचा-दीचा का समुचित प्रबन्ध न हो सका। पिता की मृत्यु के बाद वे बनारस के क्वीन्स कॉलेज में पढ़ने जाने लगे। किन्तु वे स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव चंचल श्रौर उद्धत था, श्रतएव पढ्ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था। फिर भी तीन-चार वर्ष तक वे बरावर कॉलेज जाते रहे। यद्यपि पढने में उनका जी बहुत न लगता था, तो भी ऐसा कभी न हुन्ना कि वे परीचा में उत्तीर्ण न हुए हों। वे कुशाप्रबुद्धि स्रीर तीव्र स्मरण शक्तिः वाले थे। एक-दो बार पढ़ने से ही उन्हें पाठ याद हो जाता था। निता की मृत्यु से पहले बाल्यावस्था में वे पं० ईश्वरी दत्त से पढते थे। मौलवी ताज ब्राली उस समय उन्हें उर्दू श्रीर पं॰ नंदिकशोर ब्राँगरेज़ी पढ़ाते थे। जिस समय भारतेन्द्र ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी उस समय काशो के रईसों में केवल राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ही ऐसे व्यक्ति थे जो ग्रॅगरेज़ी पढ़े-लिखे थे। ग्रस्तु वे ग्रॅगरेज़ी पढ़ने के लिए उनके यहाँ भी जाया करते थे। इसीलिए वे राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द को गुरु-तुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद भारतेन्द्र हारश्चंद्र ने स्वाध्याय द्वारा ज्ञान शाप्त किया । इसके त्र्रातिरिक्त मराठी, बँगला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी ब्रादि बीस-पचीस भारतीय भाषाएँ भी उन्होंने स्वयं ब्रापनी प्रतिभा के बल पर सीख ली थीं। इतना ही नहीं उन्होंने इन भाषात्रों में काव्य-रचनाएँ भी प्रस्तुत कीं। भारतेन्दु हरिश्चंद्र के काव्य-गुरु पंडित लोकनाथ थे। किन्तु काव्य रुचि उनमें बाल्यावस्था से ही थी। पाँच-छः वर्ष की ब्रायस्था में ही उन्होंने ब्रापनी काव्य-प्रतिभा का परिचय दे दिया था। 'बन्तराम-कथामृत' की रचना करते समय जब उनके पिता बाणामुर-वध जिल रहे थे, तो बालक हरिश्चन्द्र ने भी किवता करने का ब्रायह किया और उनसे प्रेमपूर्ण ब्राहा प्राप्त कर उन्होंने तुरंत यह दोहा बनाया:—

'लै ब्योंड़ा ठाढे भए श्री श्रनि**रुद्ध सुजान**। बानासुर की सँन को, **इनन** लगे भगवान॥'

इसी प्रकार एक बार अपने पिता की सभा में कवियों को अपने पिता कृत 'कच्छन कथामृत' के मंगलाचरण के इस अंश पर—

'करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को'।

व्याख्या करते देख बालक हरिश्चन्द्र भी श्रा बैठे। किसी ने 'कछु कछु वा भगवान को', श्रीर किसी ने 'कछु कछुवा (कच्छा ) भगवान को', इस प्रकार व्याख्या की। बालक हरिश्चन्द्र ने 'कछुक छुवा भगवान को' ( अर्थात् उनके पिता जी ने जिस भगवान को कुछ, कुछ छू लिया ) व्याख्या कर सबको आश्चर्यचिकत कर दिया। अर्यन्त रिसक होने के कारण प्रारंभ में उनका भुकाव श्रंगार रस की कविताओं की स्रोर अधिक था।

विवाह तथा यात्रा — तेरह वर्ष की ग्रवस्था में उनका विवाह शिवाले के रईस लाला गुलाबराय की पुत्री मनादेवी से संपन्न हुन्ना। पन्द्रह वर्ष की ग्रवस्था में घर की स्त्रियों के न्नाग्रह से उन्हें सकुटुंब जगन्नाथ यात्रा करनी पड़ी। यह यात्रा जहाँ एक न्नोर उनकी शिद्धा में बाधक सिद्ध हुई, वहाँ उससे उन्हें ग्रानेक प्रकार के न्नानुभव न्नार नवीन

भावों स्त्रौर विचारों से परिचित होने के स्त्रवसर भी प्राप्त हुए। इसी समय एक ऐसी साधारण घटना घटित हुई जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़े बिनान रह सका अंशि जिसके कारण उन्हें आगे चल कर श्रनेक दुःख उठाने पड़े। जब वे नगर से बाहर ठहरे हुए लोगों से मिल जुल रहे थे उस समय एक महाशय ने उन्हें चुपचाप दो अशक्तियाँ दीं त्रीर कहा कि काम पड़े तो इन्हें खर्च लेना नहीं तो लौटने पर वापिस कर देना । कहा जाता है इससे उनको कर्ज लेने की ऋादत पड़ गई। उस समय काशी से रानीगंज तक रेल बन गई थी। गनीगंज से वे पैदल चले । वर्धमान में वे अपनो विमाता से रुष्ट हो गए और दैव संयोग की बात कि वही दो ऋशिर्फ़ियाँ उनके काम ऋाई। बाद को इन्हीं दो श्रशिक्षयों के कारण उनकी एक दस-पन्द्रह हजार की हवेली उस 'हितैषी' के हाथ में चली गई। ऋण लेने की ख्रादत के संबंध में स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने बृढवा मंगल की एक घटना का उल्लेख किया है जब कि उनकी विमाता ने उन्हें चार रुपए देने से इंकार कर दिया और उन्हें किसी से ऋण लेना पड़ा। जब वे पुरी में थे उस समय उन्होंने ऋंधविश्वास ऋौर ऋप्रामाणिकता का विरोध किया। जगन्नाथ जी के भोग के समय वहाँ के पंडे सिंहासन के समीप भैरव की मूर्ति रख देते थे। भाग्तेन्दु हरिश्चन्द्र को यह बात बहुत खटकी श्रौर उस मृतिं को हटवा कर ही छोड़ा।

जगन्नाथ जी की यात्रा से लौटने पर १८६६ में वे बुलंदशहर स्रोर कुचेसर गए। बुलंदशहर से उन्होंने अपने भ्रातृ-पुत्र कृष्णचंद्र को एक पत्र लिखा था जिससे यह ध्वनित होता है कि उनका चित्त घर के लोगों से बहुत दुःखी था। तत्पश्चात् १८७१ में वे फिर यात्रा करने के लिए निकले और तेतीस दिन में कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहीर, अमृतसर, दिल्ली, ब्रज, और आगरा की यात्रा कर घर वापिस आए। १८७७ में वे पुष्कर-यात्रा करने अजमेर गए और उसी वर्ष हिन्दी-वर्द्धिनी सभा द्वारा निमंत्रित होकर प्रथान आए

जहाँ उन्होंने हिन्दी की उन्नि पर एक महत्त्वपूर्ण पद्य-बद्ध भाषण दिया। १८७६ में वे किर निमंत्रित होकर प्रयाग श्राए। उस ममय श्रार्थ-नाट्य सभा द्वारा लाला श्रीनिवासदाम कृत 'रणधीर प्रेममोहिनी' का श्रीमिनय हुश्रा था जिसे देखने के लिए लेखक स्वयं दिल्ली से पधारे थे। इसी वर्ष उन्होंने सरयू पर, हरैया बाज़ार, बस्ती, मेहदावल होते हुए गोरखपुर श्रीर जनकपुर की यात्रा की। इस यात्रा का उन्होंने श्राय्यन्त संजीव वर्णन किया है। दूसरे वर्ष १८८० में वे काशी नरेश के साथ वैद्यनाथ के दर्शनार्थ गए। इस यात्रा का विवरण भी उन्होंने श्रायन्त रोचक दग से किया है। १८६२ में वे उदयपुर होते हुए चित्तीइ गए। वहाँ से लीटने के बाद नवंबर, १८८४ में श्राय्यन्त समारोह के साथ बिलया में उनका व्याख्यान श्रीर 'सत्य हरिश्चन्द्र' श्रार 'नीलदेवो' का श्रीमनय हुश्रा। श्रायने व्याख्यान में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्वदेशी श्रीर 'निज-भाषा-उन्नति' पर ज़ोर दिया। इन स्थानों के श्रीतिरक्त वे डुमराँव, पटना, कलकत्ता, हरिहर चेत्र श्रादि त्थानों को भी प्रायः जाया करते थे।

देहान्त—उनकी १८८४ की बिलया यात्रा एक प्रकार से उनकी स्रांतिम यात्रा थी। वैसे तो वे १८८२ की उदयपुर यात्रा के बाद ही स्रस्वस्थ हो गए थे, किन्तु उस समय वे श्रब्छे हो गए थे। इस स्रस्वस्थता का उल्लेख उन्होंने श्रपने 'नाटक' के उपक्रम श्रीर समर्पण में किया है। बिलया से लौटने के श्रनंतर कार्य-भार श्रीर कीटुंबिक तथा श्रन्य सांसारिक चिंताश्रों के कारण उनका जर्जर श्रीर श्रीर श्रिधिक भार न सह सका, श्रीर ६ जनवरी, १८८५ को

१. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्वयं 'सस्य हरिश्चन्द्र' (१८७५), 'भारत दुर्दशा' (१८८०), 'प्रोमजोगिनी' (१८७४) श्रीर 'सती प्रताप' (१८८३) में इन बातों का उल्लेख किया है।

चौंतीस वर्ष चार महीने की श्रवस्था में उनका देहांत हो गया। इस थोड़ी-सा श्रायु में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने देश श्रीर हिन्दी भाषा तथा साहित्य की जो सेवा की वह चिरस्मरणीय रहेगी।

सन्ति — भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के दो पुत्र श्रोर एक पुत्री हुई थी, किन्तु पुत्री का बाह्यावस्था में ही देहान्त हो गया। उनकी पुत्री का नाम विद्यावती था। पिता ने उनकी शिक्ता का श्रव्छा प्रवन्ध किया था श्रीर वे हिन्दो, बँगला श्रीर संस्कृत की श्रव्छी ज्ञाता थीं। उनका विवाह १०८० में बुलाकीदास सोनावाले के भाई देवीप्रसाद के पुत्र बलदेवदाम से हुआ था। विद्यावती के तीन पुत्रियाँ श्रीर पाँच पुत्र हुए। पुत्रियों में से एक भी नहीं बची। पुत्र सब विद्यमान हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यिक बाबू अजरस्तदास (निनहाज का नाम रेवतोरमणदास) इन्हीं विद्यावती के द्वितीय पुत्र हैं। विद्यावता का स्वर्गवास १६०० में श्रार उनके पति बलदेवदास का स्वर्गवास १६२६ में हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की धमारनी मन्नादेवी ने बयालीस वर्ष वैधव्य भाग कर १६२६ में प्राण विमर्जन किए। उनमें श्रनेक गुण् थे जिनकी लोग भूरि-भूरि प्रशंमा करते हैं। किन्तु वैधव्य काल में उन्हें श्रनेक शारीरिक कष्ट उठाने पड़े। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के भाई गोकुजचन्द्र का वंश भी श्रव तक चल गहा है।

'भारतेन्द्र' की पदवी—हिस्थिन्द्र को 'भारतेन्द्र' की पदवी मिलने के संबंध में प्रायः एक घटना का उल्लेख किया जाता है। मूजम के पंडित रघुनाय श्रीर हिस्थिन्द्र में बहुत घनिष्ठता थी। एक बार काशी के प्रसिद्ध पडित बाल शास्त्री ने श्रपनो व्यवस्था से कायस्थों को ज्ञी बनाया। इन बात पर हिस्थिन्द्र ने 'जाति गोपाल की' शीर्षक से श्रपने मैगज़ीन में काशी के पंडितों की खिल्ली उड़ाई। पंडित रघुनाथ उनसे नाराज़ हुए श्रीर बोले: 'श्रापको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन श्रादमी कैमा है, सभी का श्रपमान किया करते हो। जैसे श्राप श्रपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह भोगविलास श्रीर बड़ों के सम्मान करने

से त्याप कलंकी भी हो, इसिलिये त्याज से मैं त्यापको भारतेन्दु नाम से पुकारूँगा। ' त्रान्य उपस्थित सज्जनों तथा स्वयं हरिश्चन्द्र ने यह नाम बहुत पसंद किया। उपस्थित सज्जनों में से पं॰ सुधाकर दिवेदी ने कहा : 'पूरे चाँदमें कर्जंक देग्व पड़ता है, त्याप दुइज के चाँद हैं जिसके दर्शन से लोग पुर्य समक्तते हैं।' दिवेदी जी की इस बात से सभी लोग त्यात्यन्त प्रसन्न हुए। इससे पहले राजा शिवप्रसाद को 'सितारे-हिन्द' की उपाधि भारत सरकार की त्योर से मिल चुकी थी। इसी समय के लगभग राजा साहब त्योर हरिश्चन्द्र में कुछ विरोध हो गया था तथा वे भारत सरकार के कोरभाजन बन गए थे। किन्तु दूमरी त्योर वे जनता में त्रात्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। इसिलए उन्हें 'मितारे' (नज्ज) से बढ़ाने का विचार जनता में उत्पन्न हुत्रा त्यौर २७ सितंबर, १८८० के 'सारसुधानिधि' पत्र में पं० रामेश्वरदत्त व्यास ने इस संबंध में त्रापना प्रस्ताव लेख रूप में पं० रामेश्वरदत्त व्यास ने इस संबंध में त्रापना प्रस्ताव लेख रूप में पं० रामेश्वरदत्त व्यास ने इस संबंध में त्रापना प्रस्ताव लेख रूप में पं० रामेश्वरदत्त व्यास ने इस संबंध में त्रापना प्रस्ताव लेख रूप में पं० रामेश्वरदत्त व्यास ने इस संबंध संवीकार किया त्यौर तब से वे 'भारतेन्द्र' पुकारे जाने लगे। बाद में लंगों ने 'द्यानंदाब्द' की भाँति 'हिश्चन्द्राब्द' तक का प्रचार किया:

ब्यक्तिरव — भारतेन्द्र की चौमुखी प्रतिमा श्रौर उनके हृदय के गुणां की सभी प्रशंसा करते थे, यद्यपि उनके विलासी, श्रपव्ययो श्रीर समाज की रूढ़िग्रस्त नैतिकता के विरोधी होने से लोग उन्हें भला बुरा भी कहते थे। विशेषतः उनके कुटुंगी इन बातों से बहुत नाराज़ रहते थे। इसी संबंध में माधवी श्रीर मिलिका को लेकर उनके चिरत्र पर तरह-तरह के लांछन लगाने की चेष्टा की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं वे विलामी थे। किन्तु एक किव का सौन्दर्योपासक होना स्वाभाविक ही है। दूमरे माधवी श्रीर मिलिका के साथ उनका संबंध दया एवं सहानुभूति श्रीर साहित्यानुराग में परिगत हो गया था। वे उन्हें श्रार्थिक दृष्टि से श्राहम-निर्मर बनाकर नारीस्व के प्रति श्रपने सम्मान की

१. श्री ब्रजरत्नदासः 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' (१६३४)

भावना प्रकट करना चाहते थे। ग्रौर जो कुछ वे करना चाहते थे उसे यथाशिक किया भी। श्री ब्रजरत्नदास ने 'चंद्र में कलंक' शीर्षक से माधवी स्त्रौर मिल्लका का जो विवरण दिया है उससे भारतेन्द्र का व्यक्तित्व स्त्रीर भी निखर उठता है। सच बात तो यह है कि इम भारतेन्द्र हिश्चनद्भ के जीवन के किसी भी पन्न को लें एक बात स्बष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। वह बात यह है कि व प्रेमी जाव थे। थी। दूसरे का दुःख सुन या जान कर वे एक दम कातर हो उठते थे। दूमरे की सहायता करते समय उन्हें श्रपने व्यक्तिगत सुल-दुःख की परवा न रहती थी। इस परदु:खकातरता के कारण उन्हें श्रर्थ कष्ट तथा घरवाला की अप्रसन्नता तक सहन करनी पड़ती थी। दान तो वे गुप्त रूप तक से देते थे। इन्हीं सब गुणों के कारण वे जनता में ऋत्यिक प्रिय थे। उनका जीवन साम्य पर ऋ।धारित था। राजा से रंक तक सभी उनकी मित्र-मएडली में थे। इसीलिए वे 'अजातरात्र' के नाम से प्रसिद्ध भी थे। ऋपने समय के लगभग सभी देशी-विदेशी विद्वानों, कवियों ऋौर साहित्यानुरागियों से उनकी मित्रता थी। धन का मोह तो उन्हें कभी सता ही नहीं पाया। प्रिय से प्रिय वस्तु तक देने में उन्हें कोई संकोच न होता था। ऋणों का भार लद जाने श्रीर श्रार्थिक संकट श्राने पर भी उन्होंने श्रापना हाथ नहीं सिकोड़ा। फॅक-फूँक कर कृदम रखना वे जानते ही न थे। साहित्य, समाज श्रीर देश की सेवा में उन्होंने श्रापना सब कुछ, फूँक दिया। स्वयं उन्हीं के शब्दों में :

'सत्यासक्त दयाल द्विज प्रिय श्रवहर सुखकंद।
जनदित कमला तनन जय शिवनृत कवि हिस्चंद ॥'
उन्होंने न तो मानसिक दृष्टि से श्रीर न भीतिक दृष्टि से कुछ सचय
किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने साहित्य, समाज श्रीर देश को जीवन
भर दिया ही दिया। श्रपने छोटे से जीवन में उन्होंने जितना दिया

उतना सौ वर्ष के जीवन में भी संभव नहीं। वैश्य होने पर भी उनमें ब्यापार-बुद्धि नहीं थी। उनमें एक प्रकार की श्राकुलता थी जो उन्हें श्राना सब कुछ दे देने के लिए विवश करती थी। श्राना तन-मन-धन वे साहित्य, समाज श्रीर देश पर बार चुके थे। श्रपने श्रादर्श श्रीर त्रागध्य के लिए उन्होंने भ्रापने जीवन की बलि चढा दी थी। स्रादर्श श्रीर श्राराध्य में उनका श्रनन्य निष्ठा संक्रामक भी थी। जो समीप श्राता था वही उनके रंग में रँग जाता था। उनके जीवन में इन्द्रधनुष के समान महानता ऋाँर रंगीनो विविधता थी। वही विविधता साहित्य में स्रवतित हुई स्रोर उसी से सजीवता का जन्म हुस्रा। उनके माहित्य में एक सच्चे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सौरम है। उनके व्यक्तित्व ऋं।र उनकी प्रतिभा का संबंध सीधे जीवन से था। उन्होंने श्रापने को किसी सीमा के बंधन में न बाँध रखा था। यही कारण है कि वे श्रापने पूर्ण श्रीर सच्चे व्यक्तित्व की श्रल्पायु में ही व्यंजित कर सके । उनका जीवन उनके व्यक्तित्व की ज्योत्सना से सिक्त एक स्वच्छ तरल प्रवाह की भाँति था । उनमें शालीनता थी । व चमाशील ये श्रीर गुणियो तथा विद्वानों का ख्रादर करना जानते थे। खनैक कष्ट सहने पर भी वे यथाशक्ति सत्य-पथ पर दृढ़ रहे । 'चंद्र टरै सूरज टरें : .... उक्ति उन पर पूर्ण रूप से लागू होती है। उनकी हास्य श्रीर विनोद-प्रियता देखने की चीज थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का व्यक्तित्व किसी बोभा से दबा न होकर मुक्त था। उनकी लेखन शक्ति श्रीर श्राशुकवित्व पर सभी गुणीजन मुग्ध रहते थे। उन्होंने स्वयं कहा है:-

'जग-जन-रंजन ग्राशु-किव, को हरिचंद समान ॥' साथ ही उनके जीवन की कथा स्वयं उन्हीं के शब्दों में : 'सेवक गुनीजन के, चाकर चतुर के हैं, कविन के मीत, चित हित गुन गानी के। सीधेन सों सीधे, महा बांके हम बांकेन सों,

'हरिचन्द' नगद दमाद श्रामिमानी के।
चाहिबें की चाह, काहु की न परवाह, नेही,

नेह के, दिवाने सदा स्रितिनवानी के।
सरबस रिसक के सुदास दास प्रेमिन के,

सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधारानी के।

दृष्टिकोण तथा सार्वजनिक कार्य--भागतेन्द्र के जीवन का ग्रध्ययन करने पर हमें कुछ ऐसी बातें ज्ञात होती हैं जिनका उनके विचानें से घनिष्ठ संबंध है । उनके पूर्वज भाग्त के ग्राधुनिक इतिहास के बहुत समीप थे श्रीर उनकी गणना देश के बड़े-बड़े सेटों में की जाती थी। इसलिए भारतेन्दु का व्यक्तित्व बहुत कुछ धनिक-वर्ग, शिचित धनिक वर्ग, की तथा वंशगत विशेषताएँ लिए हुन्रा था। पुरातन के प्रति उनका जो कुछ मोह था वह धनिक-वर्ग से संबंधित होने के कारण था, क्योंकि ब्रार्थिक सरका की दृष्टि से यह वर्ग कम-से-कम परिवर्तन-प्रिय होता है श्रीर इसीलिए वह धर्म श्रीर समाज में परंपरा को बनाए रखने वाली शक्तिया का पोषण करता है। किन्त साथ ही भारतेन्द्र को अपने पिता से प्रगतिश ल दृष्टिकीए और काव्य-प्रतिभा भी मिली । पिता ने यदि स्त्री-शिज्ञा की स्त्रोर ध्यान दिया था तो स्वयं भारतेन्द्र ने उनकी तर्पण किया का मज़ाक बनाया। इससे पिता श्रीर पुत्र की समान मानितक प्रवृत्ति किन्तु साथ हो श्रंतर ज्ञात हो जाता है। यूनिवर्तिटी की उच्च शिक्षा प्राप्त न कर घर के प्राचीन वाताव गण में गह कर ही स्वाध्याय द्वाग ज्ञानीपार्जन करने के कारण वे ग्रापने को पश्चिम के ग्रांधानुकरण से ग्रालग रख सके। ग्रास्तु, जीवन की इन परिस्थितियों ने न तो उन्हें बिल्कुल प्राचीन ही बनने दिया श्रीर न बिल्कुल नवीन । भारतीय इतिहास के उस संकािन काल में संभवतः यही श्रेयस्कर भी था। इसके ब्रातिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जीवन में जगन्नाथ यात्रा तथा श्रान्य यात्राश्चों का भी महत्वपूर्ण

स्थान है। उस समय रेलों का प्रचार हो गया था, इसलिए विभिन्न स्थानों की यात्रा कर उन्होंने ऋपने देश की दशा ऋगनी ऋाँखों देखी, विभिन्न स्थानों के रंति रस्मों ऋौर भाषाश्चों से परिचय प्राप्त किया, वे नवीन भावों श्रौर विचारों के संपर्क में श्राए श्रौर उन्होंने बंगाल तथा यन्य प्रदेशों की साहित्यिक प्रगति देखी। यह मन कुछ रेल जैसे वैज्ञानिक त्राविष्कार के प्रचार द्वारा ही संभव हो सका था। जगन्नाथ-यात्रा इस दृष्टि से सब से त्राधिक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा नकता है। क्योंकि इसी यात्रा-काल में वे बंगाल के साहित्य तथा वहां के नवोदित विचारों ग्रीर श्रान्दोलनों का ज्ञान प्राप्त कर सके थे। उन्हीं से प्रभावित हो जब वे वर लौट कर श्राए तो उन्हें हिन्दी प्रदेश श्रीर हिन्दी साहित्य में अनेक अभाव खटके। उन्हें अपने प्रदेश का जीवन और साहित्य पिछड़ा हुन्ना लगा। वे तुरंत ही सार्वजनिक जीवन ग्रहण कर भाषा तथा साहित्य की सेवा ख्रीर उन्नति के लिए कटिबद्ध हो गए। उन्होंने जो कुछ किया काल गति पहिचान कर। वे काल द्रष्टा थे। भारत के त्रातीत के प्रति तो उन्हें त्रासीम श्रद्धा थी ही। किन्तु साथ ही वे यह भी अञ्ची तरह समभते थे कि यद्यपि अँगरेजों ने भारत की स्वाधीनता का त्रपहरण किया है, किन्तु भविष्य में उन्नति करने श्रीर जीवन में सुधार उपस्थित करने के लिए भारतवासियों को श्रॅंगरेजां से बहुत सी बातें सीखनी हैं-विशेषतः ज्ञान-विज्ञान के च्रेत्र में। इसलिए भारतेन्द् हिन्श्चन्द्र ने अपनी पहली यात्रा से लौट कर सर्व प्रथम १८६७ में चै। खंभा स्कूल की स्थापना की जिसके द्वारा त्राधिनक शिद्धा का त्राच्छा प्रधार हुन्ना न्त्रीर जो त्र्यव भी हरिश्चन्द्र कॉलेज के नाम से महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसी के साथ-साथ उन्होंने 'निज भाषा उन्नति' की श्रोर ध्यान दिया श्रीर १-६८, १८७३ श्रीर १८७४ में क्रमशः 'कवि-वचन गुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' ( जो ग्राठ मास बाद 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' ग्रीर १८८४ में 'नवोदिता' के नाम से प्रकाशित हुग्रा ) श्रीर स्त्रियों के उपकारार्थ 'बाला-बोधिनी' नामक पत्र प्रकाशित किए।

उभ्युक्त पुस्तकों के अभाव में इन पत्रों ने हिन्दी साहित्य की उन्नति और नवीन भावीं श्रीर विचारों के फैलाने में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया, यह किभी भी साहित्य के विद्यार्थी से छिपा न होगा। १८७० में उन्होंने कवितावर्द्धिनी सभा स्थानित की जिसमें सरदार, सेवक, दीनदयाल गिरि, नारायण, द्विज-कवि (मञ्चालाल ) ग्रादि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि उपस्थित होते थे। १८७३ में उन्होंने 'पेनीगीडिंग क्लब' स्थापित किया जिसमें सुलेख कों के लेख पढ़े जाते थे श्रीर तरह-तरह की मनोरंजर की सामग्री प्रस्तुत की जाती थी। इसी वर्ष उन्होंने वैष्णव धर्म श्रीर ईश-भक्ति के प्रचारार्थ 'तदीय समाज' की स्थावना की जिसमें गी-व्या-प्रचार श्रीर मदिरा-मांत-सेवन रोकने का प्रयत्न भी किया जाता था। श्रनन्य चीर वैष्णावों को एक प्रतिज्ञा-पत्र भरना पड़ता था। इस समाज से 'भगवद्भक्ति तोषिणी' नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी जो कुछ दिनों बाद बंद हो गई । १८७४ में उन्होंने वैश्य हितेषिणी सभा स्थापित की श्रांर अपनी पुत्री के विवाह में अश्लील गीतों का गाना बंद करा कर समाज-सुधार प्रस्तुत किया। १८७५ में उन्होने श्री निंबार्क, श्री रामानुज, श्री मध्व ऋौरश्री विष्णु स्वामी नामक वैष्णुवों के चार संप्रदायों में प्रविष्ट, प्रवीश श्रीर पारंगत नामक की तीन परीचाएँ स्थापित कीं। इनमें परीचोत्तीर्ण विद्यार्थियों को पारितोषिक भी दिए जाते थे। काशी सार्वजनिक सभा भी भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने ग्रारंभ की । इसके ग्रातिरिक्त वे काशी नरेश की धर्म सभा, बनारस इन्स्टीट्यूट ग्रीर ब्रह्मामृत-वर्षिणी सभा के प्रधान सहायक रहे । इन ऋनेक सभा-सोसायटियों के ऋतिरिक्त भारतेन्द हरिश्चन्द्र १८६७ श्रौर १८६८ में क्रमशः यंगमैन्स एसो-सिएशन ऋौर डिबेटिंग क्लब भी स्थापित कर चुके थे। क्लब का मुख्य उद्देश्य भाषा श्रीर समाज का सुधार करना था श्रीर उसमें सामाजिक विषयों पर वाद-विवाद होता था। यह पहली ऋँगरेजी सभा थी जिसका वार्षिक विवरण हिन्दी में लिखा गया । कारमाइकेल लाइब्रेरी, बाल-सरस्वती भवन के संस्थापन में वे प्रधान सहायक थे। उन्होंने आर्थिक

महायता देकर या दिलवा कर श्रयवा पारितोषिक वितरण कर श्रयवा वीदिक सहायता प्रदान कर श्रमेक ग्रंथों के निर्माण में श्रीर पत्रों के प्रकाशन में लोगों को प्रोत्साहन दिया। १८६८ में, सर विलियम म्योग के समय में, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी को राजभाषा पद दिलाने के संग्रंथ में भी श्रांदोलन किया, किंतु उन्हें सफलता न मिन सकी। श्रयने सार्वजनिक जीवन में वे शेगिंग, हॉर्नली, कर्नल श्रलकॉट, ऍनी बिमेंट, राजेन्द्रलाल मित्र, ईश्वरचन्द्र विद्यासागग, सुरेन्द्रनाथ बैनजीं प्रभृति वद्रानों श्रीर ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों के संपर्क में भी श्राए थे। उनके कार्यों श्रीर विचारों की प्रतिकिया भारतवर्ष में हो नहीं, वरन् इँगलैंड तक में होती थी। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र श्रयने सार्वजनिक जीवन में स्पष्टवादी थे श्रीर देशहित उनका प्रधान उद्देश्य था। यही कारण है कि राजभिक्त प्रकट करते हुए भी उन्हें भारतीय सरकार का कींप-भाजन बनना पड़ा। राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द की भाँति उन्हें श्रयना स्वार्थ प्रिय नहीं था।

इस प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जीवन में प्राचीन ग्रीर नवीन दोनों की ग्रोर ध्यान दिया। उन्होंने न तो प्राचीन की उपेचा की श्रीर न उसके मोह में बँधे। साथ ही उन्होंने न तो नवीन का ग्रंधानु-करण किया ग्रीर न उससे सशंकित ही रहे। उन्होंने जो कुछ देखा ग्राँखें खोल कर देखा, ग्रीर उनकी साहित्यिक प्रतिभा ने मिण-कांचन योग उपस्थित किया। कहा जाता है एक बार भारतेंदु के पिता तर्पण कर रहे थे। पिता का यह कृत्य देखकर बालक हरिश्चन्द्र से न रहा गया। वे बोले 'पानी में पानी डालने से क्या लाभ'। वैष्णव ह ते हुए भी उन्होंने ऐसा कहा, यह बात उनके धर्म ग्रीर समाज-संबंधी हष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। पुत्र के वचन सुनकर पिता बहुत दुःखी हुए ग्रीर कहा 'जान पड़ता है तू कुल बोरेगा।' एक दूमरे श्रवसर पर बाल कि की प्रथम रचना देखकर पिता ने कहा था 'तू हमारे नाम को बढ़ावैगा।' ग्रीर पुत्र की किवता को ग्रपने ग्रंथ में

भाइर स्थान दिया। भारतेन्दु हिण्डिचन्द्र ने अपने पिता की दोनों बातें पूर्ण की।

जीवन-काल की परिस्थितियाँ - जिस समय भारतेन्द् हिम्श्चन्द्र ने साहित्य त्रेत्र में पदार्पण किया उस समय भारतीय शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल कर इँगतैंड सरकार के मंत्रि-मंडल के हाथ में पहुँच चुका था, विक्टोरिया का घोषणा-पत्र पढ़ा जा चुका था श्रीर भारतवर्ष ने सर्वत्र ऋँगरेज़ों का दुर्दम प्रताप विराजमान था । विक्टोरिया ने ऋपने घोषणा पत्र में धर्म ऋौर समाज के प्रति उदासीन नीति का उल्लेख किया था । श्रीर यद्यपि समाज में उग्र नवीनता-वादियों का ग्रामाव नहीं था, तो भी विक्टोरिया के घोषण-पत्र से सामाजिक एवं धार्मिक रूटिवादियों को ही प्रश्रय मिला। समाज श्रौर धर्म ये दो विषय ही ऐसे रह गए थे जिनके संबंध में भारतवासी स्वतंत्रता पूर्वक सोच-विचार ऋौर व्यवहार कर सकते थे, अप्रन्यथा राजनीति के चीत्र में स्नागरेजों के स्नातंक स्नोर १८५७ के विद्रोह की स्नसकलता ने उन्हें इतीत्साह कर रखा था। श्रॅगरेज़ों के पास संगठित सैनिक शक्ति थी, उनके पास वैज्ञानिक साधन थे। इसलिए देश में अपनी सत्ता हट बनाने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का श्रनुभव न हो सकता था। साथ ही उन्होंने भारतवासियों में स्नाग्स में फूट श्रीर कलह उत्पन्न करने की नीति का अवलंबन ग्रहण किया । इस कूटनीति का प्रभाव पहले-पहल मुसलमानों पर पड़ा । राज्य-ज्युत हो जाने के कारण मुसलमानों में सांस्कृतिक श्रीर श्रार्थिक संकट तो पहले ही से उपस्थित हो गया था। उस पर भी श्राँगरेज़ों ने, राजनीतिक कारणों से, उनके विरुद्ध हिन्दुश्रों का पत्तपात करना प्रारंभ कर दिया था। हिन्दू भी श्रपनी सामाजिक श्रौर धार्मिक हीनावस्था श्रीर कुरीतियों का मूल कारण मुसलमानी शासन-काल में ढुँदने लगे थे। साथ ही मुसलमानों द्वारा किए गए सामाजिक श्रीर धामिक अत्याचारों को याद कर वे अँगरेज़ी राज्य की मुख-शांतिपूर्ण व्यवस्थाको सराहना करने लगते थे। यद्यपि श्राँगरेकों ने हिन्दू-मुसल्

मानों से इथियार छीन लिए थे श्रीर उन पर टैक्स लगाए जा रहे थे. तो भी हिन्दु श्रों की इस ज्ञति की पूर्ति सरकारी नौकरियों से हो रही थी। इमके अविरिक्त इँगलैंड के मंत्रि-मंडल के हाथ में शासन-सूत्र के चते जाने से ईस्ट इंडिया कंग्नी के फ़्रांजी राज्य के स्थान पर वैध शासन-प्रणाली की नींव स्थापित हुई। कंग्नी के राज्य से लोग ऊव चुके थे, इसलिए इस नवीन परिवर्तन का भारतवासियों ने स्वागत किया। नवीन शासन-सम्बन्धी सवारों ऋं।र विक्टोरिया के घोषणा-पत्र से भारतीय शिक्तित समुदाय में भविष्य के लिए नई त्राशाएँ बँघने लगाँ। महारानी विक्टोरिया के सम्राज्ञी घो षत (१८७७ में ) होने पर भारतवानियों ने खुशियाँ मनाई श्रौर श्रापनी अद्धांजिल भेंट की। देश में सड़कों, रेल. तार, डाक-विभाग त्रादि की स्थापना से एकसूत्रता स्थापित हुई न्त्रार वैज्ञानिक स्त्राविष्कारों द्वारा प्रदत्त सुविधान्त्रों के कारण भारत स्त्रीर यूरोप का पारस्परिक संबंध भी बढ़ा। इन सब बातों से भारतेन्द्रकालीन धार्मिक, सामाजिक, ऋार्थिक, राजनीतिक ऋौर साहित्यिक जीवन प्रभा वित हुए बिनान रह सका। देश में युरोपीय भावों ऋौर विचारों का प्रचार तीव्रता से होने लगा। श्रींर क्योंकि भारतेन्द्र के समय में कल-कत्ता, बंबई, मद्रास (१८५७) श्रीर पंजाब (१८८२) विश्वविद्यालयीं तथा चार्ल्स वुड की श्रायोजना (१८५४) के श्रन्सार श्रानेक कॉलेजी श्रीर स्कूलों की स्थापना हो चुकी थी, इसलिए श्राँगरेज़ी शिचा ने उस प्रचार की तीव्रता को श्रीर भी बल प्रदान किया। नवीन शासन-व्यवस्था श्रीर शिल्ला का श्रॅंगरेज़ी राज्य के श्रांतर्गत उत्पन्न मध्यम वर्ग पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा ख्रीर भविष्य के लिए उसमें नवीन ख्राशाख्रों का संचार होने लगा। किन्तु ग्राँगरेजों की साम्राज्यवादी नीति, काले गोरे की समस्या, श्राँगरेज़ों के सामाजिक पार्थक्य श्रादि ने भारतेन्द्र-कालीन भाग्तवासियों की ह्याशास्त्रों पर तुषारपात कर उनमें श्रासंतोष की भावना उत्पन्न कर दी थी। सरकार न तो भारतवासियों को उच्च सरकारो पदों पर नियुक्त करती थी ख्रीर न प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधी द्वारा जन-

मत ही पनपने देती थी। भारतवासियों के श्रापस के मतमेद श्रीर भगड़ों से सरकार श्रीर भी लाभ उठाती थी। भारतवासी नवशिचा प्राप्त कर इलबर्ट बिल (१८६३) जैसे श्रांदोलनों तथा श्रन्य राजनीतिक माँगों द्वारा यह चाहते थे कि इँगलैंड भारत में श्रपना नैतिक मिशन समके श्रीर उसे व्यावहारिक रूप देने तथा उच्च राजनीतिक श्रादशें स्थापित करने की चेष्टा करे। वे इँगलैंड से श्रपना संबंध-विच्छेद नहीं वरन् न्याय, समानता श्रीर स्वतंत्रता (तत्कालीन श्रर्थ में) के सिद्धान्ता-तुसार ब्रिटिश नागरिकों के समान श्रिधिकार चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सामाज्य को श्रपना लिया था। किन्तु श्रॅगरेज़ शासक पश्चिमी शिचा-प्राप्त, नवीन वैज्ञानिक श्राविष्कारों के संपर्क में श्राए हुए श्रीर ब्रिटिश राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाश्रों पर मुग्ध मध्यमवर्गीय भारतवासियों को श्रलपसंख्यक कह कर उनकी माँगें टाल देना चाहते थे। भारतवासियों ने उनकी इस नीति का विरोध किया, लेकिन यह विरोध स्विनय था।

इसी समय श्रॅंगरेज़ी शिद्धा के फलस्वरूप भारतवासी यूरोपीय शान-विज्ञान का महत्व समभने लगे थे। संस्कृत शिद्धा का तो हास हो गया था, किन्तु संस्कृत जानने वालों का श्रमाव नहीं था। भारतेन्दु हरिएचन्द्र के जीवन-काल में नवीन चेतना श्रौर जागृति के फलस्वरूप प्राचीन साहित्य के श्रम्थयन को पोत्साहन तो मिला ही, किन्तु मैक्स-मूलर तथा श्रम्य विदेशी विद्वानों की रचनाश्रों का श्रम्थयन कर भारत-वासियों में उसके प्रति गर्व का उदय हुश्रा। साथ ही ऐसे लोग भी मौजूद थे जो श्रॅंगरेज़ी साहित्य को ही सब कुछ समभू कर प्राचीन ज्ञान-भएडार को हेय श्रौर निकृष्ट समभते थे। उधर पश्चिम से श्राने वाला ज्ञान भी चकाचौंध उत्पन्न कर देने वाला था। नवशिद्धित भारतवासी विज्ञान श्रौर बर्क, मिल, मौलें, स्पेन्सर श्रादि के विचारों से से प्रभावित हो धमें श्रौर समाज में सुधारों, स्त्रियों की स्वाधीनता श्रौर प्रतिनिध शासन की श्रोर श्राकृष्ट हो रहे थे। इस दृष्ट से नवशिद्धित

भारतवासियों को दो समुदायों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम तो वे भारतवासी थे जिन्हें पश्चिम ने क्लिकुल मोह रखा था। दूसरा समुदाय उन शिचित भागतवासियों का था जो ऋँगरेजी शिचा प्राप्त करने पर भी 'भारतीयता' बनाए रखना चाहते थे। किन्त इतना निश्चित है कि नवशिचित भारतवासी किसी न किसी दिशा की स्रोर गतिशोल ऋवश्य थे। साथ ही देशी प्रभाव भी कम शक्तिशाली नहीं थे। भारतेन्द् हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में ही स्वामी दयानन्द सरस्वती ( १८२४-१८,३) ने त्रार्थ समाज को स्थापना (१८७५) की थी। उन्होंने हिन्दी प्रदेश के सामान्य जीवन को भो स्पंदित किया श्रीर उन श्रनेक नवशिद्धित भारतवासियों को सतोष प्रदान किया जो धर्म के रूढिग्रस्त रूप से श्रस**=**त्रष्ट थे लेकिन पश्चिमो विचारधारा से प्रभावित सुबार भी उपस्थित करना न चाहते थे। श्रार्य समाज ने हिन्दी प्रदेश के धार्मिक, सामाजिक ऋार शिद्धा सम्बन्धी द्वेत्र में ऋत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया ह्यार साहित्य के लिए छानेक नबीन विषय सुभाए, यद्यपि भारतेन्द्र हरिश्च=द्र के समय में कोई उचकोटि का श्रार्थ समाजी कवि या लेखक न हो सका। स्त्रार्थ समाज ने समाज में कट्टरता स्त्रीर ईसाई तथा मुरितम धर्म प्रचार को स्त्राघात पहुँचाया । स्त्रयं भारतेन्द हरिश्चन्द्र तथा उनके श्रन्य सहयोगी उन नवशिक्तितों में से थे जो धर्म श्रौर समाज के परम्यरागत रूप में ही काल और परिस्थित के अनुसार परि-वर्तन उपस्थित करना चाहते थे श्रीर इसी श्राधार पर वे श्रार्थ समाज श्रान्दोलन से सहमत नहीं थे। श्रानेक मतों को वे भारतीय एकता के लिए घातक मानते थे । १८७६ में प्रवर्तित थियोसोफ़ीकल आंशेलन ने श्राँगरेज़ो-शिद्धितों में भारत के श्रध्यात्म दर्शन के गाँरव का प्रचार किया श्रीर सामाजिक तथा शिद्धा-सम्बन्धी द्वेत्र में श्रच्छा कार्य किया। इसी समय के लगभग श्रीर भी श्रनेक सुधारवादी श्रांदोलन उठ खड़े हुए जिन्होंने घामिक एवं सामाजिक कुरीतियों स्रोर कुप्रथास्रों के विरुद्ध श्रावाज उठाई। इन सब के श्रातिरिक्त कुछ राजनीतिक माँगों, सुधारों श्रीर विशेष श्रधिकारों तक सीमित एक राजनीतिक श्रान्दोलन भी शुरू हो गया था जिसका श्रन्त इशिइयन नैशनल काँग्रेस की स्थापना में हुश्रा। काँग्रेस की स्थापना ह्यूम एक श्रॅगरेज़ ने की थी। उसने नवशिद्धित भारतवासियों की श्राकां जाश्रों श्रोर उत्तेजना के श्रावेग को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए काँग्रेस को जन्म दिया। जिस वर्ष भारतेन्दु की मृत्यु हुई उसी वर्ष काँग्रेस का जन्म हुश्रा। उस समय राजनीतिक श्रीर सामाजिक सुधारवादी श्रान्दोलनों में धनिष्ट सम्बन्ध रहता था। किन्तु श्रागे चल कर राजनीतिक कारणों से यह व्यवस्था बनी न रह सकी।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के समय में देश की स्त्रार्थिक परिस्थिति में सबसे श्रिधिक विषमता उत्पन्न हुई। १८५७ के विद्रोह के बाद जब देश का शासन-सत्र ब्रिटिश मंत्रि-मडल के हाथ में गया तो भारतीय जनता को सब प्रकार के मुख मिलने की आशा हुई। स्थूल रूप से तो उनकी यह श्राशा पूर्ण श्रवश्य हुई, किन्तु भीतर ही भीतर उनका जीवन खोखला होता गया । वास्तव में आर्थिक दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी ऋौर नवीन शासन-व्यवस्था में कोई विशेष त्रांतर नहीं था, उसका वाह्य रूप भले ही चदल गया हो । १८५६ के लगभग मेरठ श्रीर किर दिल्ली से श्रॅंगरेज़ी में 'द इंडियन पंच' नामक पत्र निकलता था। उसमें सामयिक राजनीतिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था ख्रीर वह ख्रनेक व्यंग-चित्रों से मुसन्जित रहता था। उसके मई, १८५६ के स्रांक में एक व्यंग-चित्र हैं जिसमें एक द्वार दिखाया गया है। उस द्वार के दोनों ऋोर दो ऋँगरेज़ संतरी खड़े हैं। उसके दाएँ खंभे पर कुछ ऊपर की श्रोर लिखा हुश्रा है—'Victoria Regina—Late John Company— No Admittance Except on Business'। वास्तव में 'Victoria Regina—Late John Company' ये शब्द ग्रात्यन्त सार गर्भित हैं। वे इस बात की श्रोर संकेत करते हैं कि यद्यपि वाह्य दृष्टि से शासन-व्यवस्था में परिवर्तन श्रवश्य हो गया था, किन्तु दोनों व्यवस्थास्त्रों की मूलभूत नीति में कोई

श्रंतर नहीं था। श्रॅंगरेज़ों के श्राने से पहले भारतवर्ष उद्योग धंधों की दृष्टि से काफ़ी उन्नत देश था। यहाँ का बना हुन्ना माल विदेशों में खूज खपता था। श्राँगरेज़ों के श्राने पर वाष्पशक्ति तथा श्रान्य वैज्ञानिक साधनों त्र्योर 'फ़्री ट्रेड' जैसी त्र्यार्थिक नीतियों के सामने भारतीय जुत्ताहे तथा अन्य कारीगर खड़े न रह सके । मशीनों से बना हुआ सस्ता माल उलटा यहाँ त्राने लगा। भारतेन्द्र के स्नाविभीव-काल तक देश के उद्योग-धंधे नष्ट हो चुके ये ऋौर प्राम-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। फलतः देश के त्रार्थिक जीवन में महान् संकट उपस्थित हो गया। श्रपनी श्रार्थिक नीति के फल स्वरूप भारत की उत्पादन-शक्ति श्रौर उसके साथ लोगों की माल खरीदने की शक्ति कम होते देख कर श्रॅगरेज़ों ने रेलों, सड़कों, नहरों स्त्रादि का प्रबंध श्रवश्य किया, किन्तु ये सब साधन इस ढंग से प्रस्तुत किए गए कि यहाँ के लोग श्राधिकाधिक साम्राज्यवादी त्रार्थिक नीति पर ही निर्भर रहें। साम्राज्यवादी त्रार्थिक नीति के फलने-फूलने की दृष्टि से भारतेन्द्रु का जीवन-काल स्वर्ण-युग समभा जाता है। उद्योग-घंधों के साथ-साथ कृषि नष्ट हुई, लोग भूखों मरने लगे, दुर्भिच पर दुर्भिच पड़े ऋौर बेकारी बढ़ी। इतने पर भी जनता को शासन-व्यय श्रीर साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप लंडे गए ऐंबीसीनिया (१८६७), ईराक़ (१८७५), श्रफ़गानिस्तान (१८७३), बर्मा (१८८६) स्रादि युद्धों का सैनिक व्यय का भारी बोक्क उठाना पड़ा। इसके त्रातिरिक्त १८५७ का विद्रोह दवाने, उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश की सैनिक नीति, लंदन के इंडिया श्रॉफ़िस, चीन में राजदूत रखने, श्रदन के शासन श्रादि का करोड़ों रुगए का ख़र्च भी भारतवासियों को सहन करना पड़ा, शासन का ऋौर सामान्य व्यय तो ऋलग था ही। इससे जनता के आर्थिक शोषण श्रीर दुरवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। इस दुरवस्था का देश के सांस्कृतिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़े बिना न रह सका। भारतीय पूँजीपितयों ने स्वदेशी त्रादोलन ग्रवश्य पारंभ किया था, किन्त उसमें उनका स्वार्थ निहित

था। इँगलैंड से बनकर आए हुए माल के सामने उनका बनाया हुआ माल बिकता ही नहीं था। इसिलए जहाँ एक आरे उन्होंने भारतीय सरकार के सामने अपने हित की रचा के लिए माँगें उपस्थित कीं, वहाँ दूसरी ओर देश की जनता से देश का बना हुआ माल ब्यवहार में लाने की अपील की। यहीं से स्वदेशी आन्दोलन का स्त्रगत हुआ। भारतेंदुकालीन भारत में सामन्तों का स्थान विश्वक वर्ग ने ही ले लिया था।

श्रस्तु भारत में श्रॅगरेज़ी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक चेत्र में श्रभूतपूर्व परिवर्तन हुए। ऐसे समय में देश को श्रमेक लाभ भी हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु इस लाभ के लिए कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ा, यह सोचने की बात है। इन्हीं श्रच्छी-बुरो परिस्थितियों के बीच भारतवासियों ने उठ कर श्रागे बढ़ने की चेष्टा की। समाज, धर्म, साहित्य, राजनीति श्रादि लगभग सभी चेत्रों में हमें गतिशीलता दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चन्द्र का जीवन-काल नवोत्थान काल का प्रथम चरण माना जाता है। एक श्रोर तो नवोत्थान श्रादोलन श्रतीत से प्रेरणा प्रहण कर रहा था श्रीर दूसरी श्रोर उसकी दृष्टि भविष्य पर लगी हुई थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 'प्रेमधन', बालकृष्ण भट्ट, तोताराम बर्मा, प्रतापनारायण मिश्र, लाला श्रीनिवासदास, राधाचरण गोस्त्रामी तथा भारतेन्दु-मंडल के श्रन्य श्रनेक कवियों श्रीर लेखकों ने तत्कालीन जीवन के हीन श्रीर उज्ज्वल पर्चों पर दृष्टिपात कर भारतीय मंगल कांति के लिए शंखध्विन की।

उन्नीसवीं शताब्दी, विशेषतः उसके उत्तरार्द्ध, का उल्लेख करते ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का उस युग के प्रतिनिधि के रूप में नाम सर्वप्रथम स्त्राता है। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी स्त्रोर उन्होंने जीवन के प्रत्येक चेत्र पर दृष्टि रखी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जो संचित्र जीवन-वृत्त ऊपर दिया गया है उससे इस कथन की सहज ही पुष्टि हो सकती है। समाज,

धर्म, साहित्य, राजनीति त्र्यादि सभी चेत्रों में उन्होने सराहनीय कार्य किया। जन-जीवन में वे कल्याण ही कल्याण चाहते थे। उन्होंने जागरण का एक शक्तिशाली स्रोत प्रवाहित किया श्रीर सतत इस बात की चेष्टा की कि भारतवर्ष शीव्र ही नवीन चेतना ख्रौर शक्ति प्रहण कर उन्नति-पथ की श्रोर श्रग्रसर हो। इसके लिए उन्होंने ऐक्य श्रीर निज-भाषा-उन्नति को प्रधान साधन बताया । हिन्दी की उन्नति पर उनका जो पद्य-बद्ध व्याख्यान है उस पर यदि भारतवासियों ने गंभीरतापूर्वक विचार कर उसे व्यावहारिक रूप में परिश्वत किया होता तो देश आज सौ वर्ष बाद न मालूम कितनी श्राधिक उन्नति कर लेता । उस व्याख्यान से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के जीवन की साधना के सार तत्व ऋौर उनके व्यापक दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त होता है। उनके व्यक्तित्व में युग की त्राकांदाएँ साकार हो उठी थीं। वे युग की सृष्टि श्रौर युग-स्रष्टा दोनों ही ये। उनकी जन्म-तिथि उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ पूर्ण साम्य रखती है-पूर्वार्द्ध से उत्तरार्द्ध, ऋर्थात् प्राचीन से नवीन, किन्तु साय ही दोनों का संधि-स्थल । गंगा की घाटी में पुरातन ऋौर नवीन, पूर्व क्रौर पश्चिम, श्राशा श्रौर दुराशा के बीच जो संघर्ष छिड़ा हुक्रा था, उसकी वे ऋंतिम सफल परिण्ति के रूप में थे। सेठ ऋमीचंद के जीवन-वृत्त से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतीय इतिहास के निर्माण में ऋपना योग प्रदान किया था। भारतेन्द्र हरिशचन्द्र ने भी इतिहास की गति निर्धारित की। उन्होंने मानसिक जगत श्रीर भौतिक जगत दोनों का नेत्रत्व किया। हिन्दी प्रदेश श्रीर साहित्य के इतिहास में उनका त्रपना एक निराला रोमैंटिक व्यक्तिस्व है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र जैसे व्यक्ति इतिहास में बार-बार नहीं स्त्राते। वे एक सच्चे युग-स्रष्टा थे। उन्होंने सभी प्रकार से श्राधुनिक जीवन का श्रीर साहित्य की नींव डाली। यद्यपि स्त्राधुनिक जीवन की समस्याएँ दुरूह हो गई हैं, काल स्त्रीर परिस्थित के श्रनुसार परिवर्तित भी हुई हैं, किन्तु उन समस्यात्रों के मुलभाने में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र श्राज भी प्रकाश-स्तंभ की भाँति हैं। हमारी स्राज की वाणी के मूल स्रोत वे ही हैं। वे हमारे इतिहास स्रोर समाज के लिए स्मरणीय तथा स्रमर बन गए हैं। स्वर्गीय श्रोधर पाठक के शब्दों में:

> 'जब लों भारत भूमि मध्य आरजकुल बासा। जब लों आरज धर्म माँहि आरज विश्वासा॥ जब लों गुन आगरी नागरी आरज बानी। जब लों आरजबानी के आरज अभिमानी॥ तब लों यह तुम्हरो नाम थिर चिरजीवी रहिहै अटल। नित चंद सूर सम सुमिरिहैं, हरिचंदह सजन सकल॥'

## २. ग्रन्थ-रचना

## भारतेन्दु का उदय

भारतेन्द्र-जीवन की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक ऋौर ऋार्थिक परिस्थितियों की क्रिया-प्रतिक्रिया से उनके माहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उससे एक बात जो प्रमुख रूप से इमारे सामने श्राती है वह यह है कि उसने परंपरागत मार्ग को छोड़ नवीन मार्ग का श्रनुसरण किया । क्योंकि जिस समय भारतेन्द्र ने साहित्य-त्रेत्र में पटार्पण किया उस समय कविता श्रपने पुराने रास्ते पर चल रही थी। विविध श्रराजकता-पूर्ण परिस्थितियों के कारण न तो उच्च कोटि के मौलिक काव्य-साहित्य का सजन हो रहा था और न कोई नवीन काव्य-धारा ही जन्म ले सकी थी। केवल पिछत्ती शताब्दियों के पिष्टपेषण मात्र में कवियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया । काव्य में कुछ नवीन उपमात्रों, रूपकों श्रादि का समावेश अवश्य हो गया था, किन्तु ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप माने जायेंगे। भाव श्रीर विषय प्रतिपादन की दृष्टि से कवियों ने कोई नवीनता प्रदर्शित न की। वीर, भक्ति, श्रीर रीति की पुरानी धाराएँ श्रक्षरण बनी हुई थीं। श्रिधिकतर कवि परिपाटी-विहित श्रीर रूढिग्रस्त राधा-कृष्ण की लीलाओं ब्रीर नायक नायिकात्री के कल्पित पेशवर्ष त्रीर विलास में डूबे हुए थे। कविता के स्रादर्श में स्रामी कोई परिवर्तन न हुन्ना था । वह म्मलंकारों से सुमिन्नित स्मीर यथार्थ जीवन से पृथक थी । उधर ऐनिहासिक ऋौर राजनोतिक कारणों से यद्यपि ब्रजभाषा त्रौर राजस्थानी गद्य-परंपरात्रों के स्थान पर खड़ीबोली की क्रमग्द्ध परंपरा की स्थापना हो चुकी थी और वह अपने प्रारंभिक जीवन में ही ऋनेक विविध विषयों का मार-वहन कर चुकी थी, तो मी न तो उसमें परिपक्तता त्रा पाई थी त्रौर न उसमें ललित साहित्य का

ही निर्माण हो पाया था। ऐसे समय में भारतेन्दु हिरिश्चन्द्र का उदय हुग्रा। उनका साहित्य श्रीर भाषा दोनों पर प्रभाव पड़ा । उनकी बहुम्खी प्रतिभा ने साहिश्य को भी विविध विषय संपन्न बनाया श्रीर भाषा को व्यापक रूप प्रदान किया । भारतेन्द्र हिस्चन्द्र की इस सर्वतोमखी प्रतिमा के संबंध में स्वर्गीय शिवनन्दन सहाय का कथन है: 'इनकी रचना भी पहाड़ के सददश है। कहीं कविता के ऊँचे-ऊँचे शिखर, कहीं नाटक की प्रशस्त प्रस्तरभूमि, कहीं इतिहास की गह्वर गुफा, कहीं परिहास का शुद्ध विकसित वन-कुसुम-समूह, वैसे ही कविता-श्टंग, वैशी ही नाटक भूमि-कहीं छोटा, कहां बढ़ा, कहीं बृहत्, कहीं क्षुद्र । इसी रचना पर्वत में कहीं शान्तिचित्त मुनि श्रपने तपोबल का तेज चतुर्दिक फैला रहे हें-कहीं धर्मपरायण महात्मा नर-नारी निज सत्कार्य द्वारा श्रीरों को सटुपदेश प्रदान कर रहे हैं; पुरातत्ववेत्ता पुरातन विषयों की गवेषणा कर रहे हैं, कहीं भक्ति-प्रेम का मुखद भरना भर रहा है; कहीं वीर पुरुष बड़ी चाव से शत्रृदल का श्रहेर खेल रहे हैं, कहीं भिन्न-भिन्न पित्त्यों के कलरव के समान नाना प्रकार का गान मन में आनंद की तरंग उठा रहा है; कहीं व्यंग के कुश कंटक रोड़े-कंकड़ भी अंगी को बेध रहे हैं; कहीं कविता का सरस सुगंध हृदय को आमोदित करता है; कहीं विविध छन्दों की बहार; कहीं शुष्कनीति की उदासी, ग्रली किक खटा दिखाती है। नाना भाव तथा स्रनेक गूढ़ाशय के रंग-रंग के बहुमूल्य श्राकरज, हीरे, लाल, जवाहिर श्रादि इस रचना-पर्वत के गर्भ में वर्तमान हैं, जो परिश्रम ही से किसी को प्राप्त हो सकते हैं।'

## साहित्यिक कार्य

वास्तव में भारतेन्द्र की श्राल्पायु को देखते हुए उनका महान् साहित्यिक कार्य दैवी शक्ति से प्रेरित ही कहा जायगा। वैसे तो उन्होंने पाँच-छु: वर्ष की श्रवस्था में ही एक दोहा बना डाला था, किंतु लगभग

१६ वर्ष की श्रवस्था से लेकर श्रंत समय तक वे हिन्दीसाहित्य को समृद्ध बनाते रहे। राधाचरण गोस्वामी ने श्रपने 'नवभक्तमाल' ( १८८६ ) में उन्हें 'चोंसठ कला प्रवीन' कहा भी है। स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास ने नाटक, श्रारव्यायिका वा उपन्यास, काव्य, स्तोत्र, श्रनुवाद या टीका, परिहास, धर्म संबंधी इतिहास तथा चिन्हादि वर्णन, माहारम्य, ऐतिहासिक, राजभक्ति-सूचक, रफुट प्रंथ, लेख तथा व्याख्यान श्रादि , श्रीर संपादित , संग्रहीत वा उत्साह देकर बनवाए , इन बारह शीर्षकों के स्रांतर्गत कमशः बीस, स्राठ, स्रद्राईस, सात, स्राठ, स्रठारह, सात, नौ. सत्ताईस, तेरह, श्रठारह, श्रौर पचहत्तर ग्रंथों, लेखों श्रादि के हिसाब से हिन्दी गद्य ऋौर पद्य, साथ ही कुछ मंस्कृत, में उनकी दो सी श्रहतीस रचनात्रों का उल्लेख किया है। बा॰ शिवनन्दन सहाय, बा० ब्रजरत्नदास श्रीर बा० रामशंकर व्यास ने उनकी केवल प्रधान-प्रधान रचनात्रों का उल्लेख किया है। उनके प्रमुख-प्रमुख छोटे बड़े विविध ग्रंथों के संग्रह खडगविलास प्रेम, बाँकीपुर के श्रध्यत्त बा॰ रामदीनसिंह ने 'भारतेन्दु कला' (६ भाग, १८८७-१६०१), नागरी प्रचारिगो सभा ने 'भारतेन्द्र ग्रंथावली' ( प्रथम श्रीर द्वितीय रूगड ), श्रीर बा॰ (बाद को डाँ०) श्यामसुन्दरदास ने 'भारतेन्दु नाटकावली' के नाम से प्रकाशित किए हैं। किंत सब का श्राधार बा॰ राधाकृष्णदास द्वारा दी गई विस्तृत सूची ही है । उक्त सूची के श्रनुसार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की अनेक रचनाएँ या तो अपूर्ण और अप्रकाशित या अप्राप्य हैं। शेष पूर्ण, प्रकाशित श्रीर प्राप्य रचनात्रों में से बहुत सी ऐसी हैं जिनका प्रस्तुन श्रध्ययन की दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं है। ग्रस्तु, यहाँ उनकी केवल उन्हीं रचनात्रों का परिचय श्रीर विवरण दिया जा सकेगा जो साहित्यिक सौन्दर्य, भाषा-शैली श्रौर विचारों की दृष्टि से श्रपना विशेष स्थान ग्खती हैं वैसे भी स्थानाभाव के कारण उनकी सभी कृतियों का परिचय देना श्रासंभव है। भारतेन्द्-साहित्य में नाटकों का नाम पहले लिए जाने के कारण सर्व प्रथम उन्हीं का उल्लेख किया जाता है।

गद्य

नाटक-भारतवर्ष में स्त्राज से लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व नाट्य-कला का जन्म श्रीर विकास हो चुका था। नाट्य-कला की इसी विकास परंपरा में कालिदान, हर्ष, भवभूति ग्रादि ग्रानेक विश्व-विख्यात नाटककार हुए ग्रीर ग्रानेक लच्या-प्रन्थों का निर्माण हुन्ना। किन्तु ईसा की सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्य के बाद मुसलभानी शासन-काल में नाट्य कला उठ-सी गई थी. क्योंकि इस्लाम धर्म नाट्य-कला की ऋनुमित नहीं देता था। फलतः राज-सभाश्रों श्रीर देव-मंदिरों से सम्बद्ध रंग-शालाएँ भी नष्ट हो गईं। आधुनिक खोज से चौदहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीववीं शताब्दी के लगभग मध्य तक मैथिल कवि विद्यापित कत 'रुक्मिणी हरण' श्रीर 'पारिजात हरण', केशव कृत 'विज्ञान गीता', यशवन्त्रसिंह कृत 'प्रबोध-चन्द्रोदय', निवाज कवि कृत 'शक्तला', हृदयराम कृत 'हनुमन्नाटक', देव कृत 'देवमाया प्रयंच', महाराज विश्वनाथिंह कृत 'श्रानन्द रघुनन्दन' श्रादि जैसी कुछ नाटक नाम से पुकारी जाने वाली रचनात्रों का पता चला है। किन्तु उनमें नाट्य-कला के तत्वों का श्रभाव है। उन सब की रचना काव्य की भॉति है। रासलीला श्रीर रामलीला का प्रचार श्रवश्य बना रहा। लेकिन वे भी भ्रष्ट ऋौर नाट्य कला के तत्वों से हीन थीं। भारतेन्दु हिरिचन्द्र ने अपने पिता द्वारा निर्मित 'नहृष' ( १८५६ ) नाटक को विशुद्ध नाटक रीति के ग्रनुसार हिन्दी का सर्वप्रथम नाटक माना है। इस पौराणिक नाटक की पूरी प्रति ऋषाप्य है ऋौर वह ब्रजभाषा-मिश्रित है। त्र्यवशिष्ट भाग बा॰ राधाकृष्णदास ने 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', भाग ६, १६०५ में छपवाया था। इस संबंध में राजा लद्मग्मिंह ( १८:६-१८६ ) का नाम कभी नहीं भुलाया जा सकता। १८६१ में उन्होंने कालिदास कृत 'शकुन्तला' का अनुवाद किया। तत्पश्चात् भारतेन्द् हिश्चन्द्र का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार मारतेन्दु हरिश्चन्द्र से पूर्व हिन्दी में नाटकों का श्रमाव था। उन्होंने संस्कृत साहित्य का श्रध्ययन किया था। साथ ही श्रॅगरेज़ी साहित्य के श्रध्ययन श्रीर बंग देश में नाटकों द्वारा जनता की दशा सुधारने के प्रयत्न से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई। वास्तव में नवोत्थानकालीन नवचेतना ने भारतीय शिच्चित समुदाय को देश के प्राचीन साहित्य का श्रध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित तो किया ही था, किन्तु श्रॉगरेज़ी नाट्य-साहित्य ने भी इस संबंध में कम योग नहीं दिया, विशेषतः जब कि भारतीय नाट्यपद्धति श्रीर एलिज़बेथकालीन (शेक्सपियर श्रादि की) नाट्यपद्धति में बहुत कुछ साम्य था। मध्य युग में जो वृच्च सूख गया था वह श्रमुकून वातावरण पाकर किर लहलहा उठा। श्रस्तु, बंगाल यात्रा से लाटते ही भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने हिन्दी साहित्य के इस श्रभाव की पूर्ति की श्रोर ध्यान दिया। नवजागरण श्रीर नवीन श्रांदोलनों ने उन्हें उपादान श्रीर सामग्री प्रदान की।

गद्य- च्रेत्र में भारतेन्दु का ध्यान सर्वप्रथम नाटकों की स्त्रोर गया था। उन्होंने रूपक श्रीर उप-रूपक के भेदों के अनुसार विभिन्न प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत की। बाबू राधाकृष्णदास ने उनके नाटकों (२०) की सूची में सबसे पहले 'प्रवास नाटक' का उल्लेख किया है। १८६८ में उन्होंने यह नाटक लिखना शुरू किया था; किन्तु वह अपूर्ण रह गया श्रीर अब उसका कोई श्रंश उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'प्रेमयोगिनी', 'दुर्लभ बंधु', 'सती प्रताप', 'नवमिष्ठका', 'रत्नावली', श्रीर 'मृच्छकटिक' को भी अपूर्ण बताया है। इनमें से 'प्रवास नाटक' के श्रनंतर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हर्ष कृत 'रत्नावली' का श्रनुवाद किया था। किन्तु उसकी प्रस्तावना और विष्कंभक के बाद का कोई श्रंश प्राप्त नहीं है। 'नवमिष्ठका' के संबंध में बाबू राधाकृष्णदास का कहना है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र उसे 'महानाटक बनाना चाहते ये और उसके पात्रों तथा श्रंकों की सूची बनाली थी, परंतु मूल नाटक योड़ा ही सा बना था कि रह गया'। 'मृच्छकटिक' भी अपूर्ण रह गया था

स्रौर स्रव वह स्रप्राप्य है। भारतेंदु हिर्चन्द्र की स्रन्य शेष नाटकीय रचनाएँ तीन भागों में निभक्त की जा सकती हैं — अनूदित, मौजिक स्रौर स्रपूर्ण स्रीर जो विषय की दृष्टि से सामाजिक, धामिक, पौराणिक, ऐतिहासिक स्रौर राष्ट्रीय एवं राजनीतिक हैं। उनके स्रनूदित नाटक शब्दशः स्रनुवाद न होकर रूपान्तर भात्र हैं। नांदी, प्रस्तावना, काव्यांश, भरत-वाक्य स्रादि स्रनेक बातें उन्होंने श्रपनी स्रोर से स्रपनी रुचि के स्रनुसार स्वी हैं।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की श्रनृदित नाट्य-कृतियों में 'विद्यासंदर' ( १८६८ ) का सर्व प्रथम स्थान है। उसकी द्वितीय श्रावृत्ति १८८२ में प्रकाशित हुई। 'विद्यासुंदर' की भूमिका में लेखक का कथन है: 'विद्यासन्दर की कथा बंग देश में ऋति प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चौर किव जो संस्कृत में चौरपंचाशिका का किव है यही सन्दर है। कोई इस चौरपंचाशिका को वररुचि की बनाई मानते हैं। जो कुछ हो विद्यावती की श्राख्यायिका का मूल सूत्र वही चौरपंचाशिका है।' उसी उगाल्यान को बंगाल के कवि भारतचंद्र राय ने काव्य-रूप में प्रस्तुत कर प्रिवद्ध किया श्रीर बाद में महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने उसी काव्य का आधार ले 'विद्यासन्दर' नाटक का निर्माण किया। भारतेन्द हरिश्चन्द्र ने उसी नाटक का स्त्राधार लेकर स्रपना स्नुन्वाद किया था। उसमें तीन श्रंकों में विभाजित विद्या श्रीर सुन्दर की प्रेमगाथा का श्रत्यंत सुंदर श्रीर रोचक वर्णन है। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण श्रादि से न होकर सीधे विषय से होता है। वर्द्धमान नगर के राजा की विद्धी कन्या विद्या से शास्त्रार्थ में सभी राजकुनार परास्त हो जाते हैं। स्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह उनमें से किसी के साथ विवाह नहीं करती। त्रांत में कांच पुर के राजा गुणि छेंधु का पुत्र सुंदर निमंत्रित किया जाता है। सुंदर वर्द्धमान में श्राकर हीरा मालिन के यहाँ श्राकर ठइ-रता है ग्रौर उसी के हाथ एक ग्रत्यन्त कलात्मक माला गूँथ कर विद्या के पास भिजवाता है। विद्या उसके दर्शन की युक्ति निकालती है। यह

प्रथम श्रंक की कथा है। द्वितीय श्रंक में कामवेदना से पीड़ित विद्या का सुंदर से परिचय श्रीर श्रंत में दोनों का गांधर्व विवाह हो जाता है। उसकी सिवयों, चपला श्रीर सुलोचना, विद्या श्रीर सुंदर में मनोविनोद, श्रीर मज़ाक के रूप में सुंदर द्वारा विद्या का एक संन्यासी के साथ विवाह होने का उल्लेख भा इभी श्रंक में है। तृतीय श्रंक में सुंदर श्रीर मालिन दोनों बंदी बनाए जाते हैं श्रीर विद्या श्रपना प्राया त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। किंतु परिचय प्राप्त होने पर उनका विवाह हो जाता है श्रीर वे मंगल साज सजाते हैं। तीनों श्रंकों में कमशः चार, तीन श्रीर तीन गर्भों हैं। श्रंत में भरत-वाक्य नहीं है। 'विद्यास्तुर' को नाटक कहा गया है।

१८७२ में कृष्ण मिश्र के 'प्रबोध वन्द्रोदय' के तृतीय श्रंक का अनुवाद 'पाखंड विडंबन' के नाम से हुआ। 'विद्यासुंदर' में अधिक-तर गद्य का प्रयोग हुआ है, किन्तु 'वाखंड विडंबन' में पद्य का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है। शान्ति ऋपनी सखी करुणा के साथ ऋपनी माँ, श्रद्धा, को खोजने निकलती है। दिगम्बर सिद्धान्त श्रीर भिक्षक बुद्धागम के साथ तमोगुणी श्रद्धा को देख कर वह ऋत्यन्त दुःखी होती है। तत्पश्चात् दिगम्बर, भिक्षक श्रीर कापालिक सोम सिद्धांत के बीच श्रपने-अपने धर्म के पत्त-समर्थन के लिए वाद-विवाद होता है। कापालिक तलवार लेकर दिगंबर पर श्राक्रमण करता है। किन्तु भिक्षक बीच-बचाव कर देता है। कपालिनी बनी हुई श्रद्धा श्रपने रजोगुणी रूप से भिक्षुक तथा दिगंबर दोनों का आर्लिंगन करती है और वे अद्धा की जुड़ी मदिरा पीते हैं। दिगंबर श्रीर कापानिक श्रीकृष्ण की भक्ति महा-रानी के साथ की श्रद्धा श्रीर धर्म को पकड़ना चाहते हैं। कापालिक महा भैरवा विद्या का प्रयोग करने के लिए उद्यत होता है। दोनों सिखयाँ उन पापियों का मनोरथ देवी विष्णुभक्ति से कहने जाती हैं। इस प्रतीकात्मक कथा द्वारा यही दिखलाया गया है कि सांवारिक लोग किस प्रकार सास्विकी श्रद्धा से विमुख होकर तथा इन्द्रिय-जनित सख में

पड़ कर धर्म के वास्तिविक उदात्त स्वरूप को भूल जाते हैं छोर उसके छाडंबरपूर्ण वाह्य रूप में पड़ कर भगड़ों छोर छाधर्म की स्थापना करते हैं। भिक्षुक छोर दिगंबर छपभ्रंश छोर मारवाड़ों से मिश्रित एक विचित्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं ब्रजभाषा के भा दर्शन हो जाते हैं। लेखक का भुकाव वैष्ण्व धर्म की छोर है। 'पाखड विडंबन' रूपक कहा गया है।

'धनंजय-विजय' (१८७३) व्यायोग है। ग्रंथ के मून लेखक कांचन किव माने जाते हैं। ऋपने ऋज्ञातवास में पांडवों ने राजा विराट के यहाँ समय व्यतीत किया था। ऋज्ञातवास के ऋंतिम दिन कीरवों ने विराट की गाएँ हर लीं। ऋकेले ऋजुन उन सब को परास्त कर गाएँ छुड़ा लाए। राजा ने प्रसन्न होकर ऋपनी पुत्री उत्तरा का विवाह ऋजुन के पुत्र ऋभिमन्यु से कर दिया। इस व्यायोग में मंगलाचरण, भरत-वाक्य तथा रचना के ऋन्य लच्चण विद्यमान हैं। पद्यांश इस ऋनुवाद में भी ऋधिक है। व्यायोग रूपक का एक भेद है ऋौर उसमें एक ऋंक तथा एक ही दिन का बृत्तान्त रहता है।

'कपूर-मंजिंगे' (१८७५) महिक है जिसकी मूल रचना राजशेखर किव द्वारा शुद्ध प्राकृत भाषा में हुई थी। संपूर्ण कथा चार श्रंकों में विभाजित की गई है। पहले श्रंक में वसंत के वातावरण में श्रपनी रानी सहित राजा चन्द्रपाल विदूषक किपंजल श्रीर विचच्हणा के बीच के उपहास का श्रानंद उठाते हैं श्रीर जब विदूषक चिद्कर सभा से बाहर चला जाता है तो इतने ही में प्रसिद्ध सिद्ध भैरवानंद का श्रागमन होता है। विदूषक तुरंत वापिस श्रा जाता है। जब राजा सिद्ध से श्राश्चर्य दिखाने के लिए कहता है तो विदूषक की इच्छानुसार विदर्भ देश के राजा विद्धभराज श्रीर रानी शिश्रपभा की श्रतीव सुन्दरी पुत्री कर्पूरमंजरी बुलाई जाती है जो रानी की मौसेरी बहिन निकलती है। दितींय

## १. बा० बजरत्नदास ने १८७६ रचना-तिथि दी है।

स्रांक में कर्पूर-मंजरी के शृंगार-विधान, मूला-विहार स्रादि के वर्णन के साथ-साथ राजा स्रोर कर्पूर-मजरी के पारस्परिक स्राक्ष्य स्रोर प्रेम का उल्लेख है। तृतीय स्रंक में राजा स्रोर विद्षक द्वारा श्रपने-स्रापने स्वप्नों का वर्णन, विरह से पीड़ित कर्पूर-मंजरी को राजा द्वारा प्राणदान स्रोर को जाहल के समय रानी द्वारा राजा के साथ देखे जाने के डर से कर्पूर-मंजरी का सुरंग की राह से महल में चला जाना है। चतुर्थ स्रंक में कर्पूर-मंजरी को महल में जाते देख रानी सुरंग का मुँह बंद करवा देता है स्रोर राजा चंद्रसेन की कन्या घनसार मंजरी से राजा का विवाह कर्यना चाहती है, किन्तु भैरवानंद के प्रभाव से राजा का विवाह कर्पूर-मंजरी से होता है। स्रंक गमों को या दृश्यों में विभाजित नहीं है। यह सट्टक मंगलाचरण, भरत-वाक्य तथा स्रपने स्रन्य लच्च्यों से समन्वित है। रचना में हास्य का स्रच्छा प्रयोग हुस्रा है स्रोर श्रुगार के लिए स्रजुवादक ने उत्तमोतम हिन्दी कवितास्रों का समावेश किया है। द्वितीय स्रंक में पद्माकर स्रोर देव के छद भी उद्धृत हैं।

१८७८ में संस्कृत के नाटककार विशाखदत्त की रचना 'सुद्राराद्यस' का श्रमुवाद हुआ । यह एक राजनीतिक नाटक है। नंदवंश के स्वामिनक मंत्री राज्ञस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार कराना इस कथा का मुख्य उद्देश्य है श्रीर इसी कार्य की पूर्ति के लिए चाणक्य श्रपनी कूटनीति बरतता है। कथावस्तु सात श्रंकों में विभाजित की गई है। पहले श्रंक में चाणक्य सफलतापूर्वक श्रपनी कूटनीति प्रसारित करता है। वह राज्ञस की मुहर की श्रंगूठी प्राप्त करता है श्रीर जाली पत्र लिखवाता है। इसी श्रंक में जीविधिद्ध का निर्वासन, शकटदास का

<sup>3.</sup> बा० अजरत्वदास ने लिखा है कि 'मुद्राराचस' का श्रनुवाद कमशः सं० १६३१ (१८०४) के फाल्गुन मास की बालाबोधिनी की संख्या से छपना श्रारम्भ हुश्रा श्रीर प्रायः तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ।

भगाया जाना, श्रीर चंदनदास की क़ैद का उल्लेख है। दूसरे श्रंक में चाणक्य के विपरीत राज्ञस का चरित्र चित्रित किया गया है। वह स्वयं चाणक्य के जाल में फँस जाता है, चाणक्य के चर सिद्धार्थक को वह अपनी मेवा में नियुक्त करता श्रीर उसे मलयकेत के गहने देता है। सिद्धार्थक महर लौटा देता है स्त्रीर पर्वतक के गहनों को घोखे से राज्यस के हाथ बेचा जाता है। तीसरे ऋंक में चन्द्रगृप्त ऋं।र चाणक्य की क्रिन्नम कलह है। चौथे ऋंक में मलयकेत राज्ञस पर संदेह करता श्रांर चाणक्य के चर भागुरायण को ऋपना विश्वासपात्र बनाता है। पांचवें ऋंक में मलयकेत राज्य से कलह कर पाँच साथी राजाओं को मरवा डालता है स्रीर यद में बंदी बनता है। छठे स्रंक में चाराक्य के चर की चतुरता से बाध्य होकर राज्ञस चंदनदास की रज्ञा के लिए चंद्रगृप्त की श्रर्थानता स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। सातवें श्रंक में चंदनदास के प्राण बचाने के लिए राज्ञस चन्द्रग्रप्त का मंत्रित्व स्वीकार करता है। 'मद्रारात्तम' नाटक कहा गया है श्रीर नाट्यशास्त्र के श्रन्सार सभी मुख्य लक्ष्णों से समन्वित है। नाटक में नारी-पात्र केवल चंदनदास की स्त्री के रूप में है। नाटक में श्रंगार को स्थान नहीं मिला । वह वीर रस प्रधान हैं । संभवतः विशाखदत्त ने राजनीति के त्तेत्र में स्त्रियों को स्थान देना उचित नहीं समभा।

भागतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा श्रन्दित 'दुर्लभ बन्धु' श्रर्थात् वंशपुर का महाजन शेक्सियिय कृत Merchant of Venice (मर्चेन्ट श्रॉफ़ वेनिस) का श्रनुवाद है। १८८० में उसका प्रथम दृश्य 'हरिश्चन्द्र चिन्द्रका' श्रीर 'मोदन चिन्द्रका' में प्रकाशित हुश्रा था। श्रपूर्ण रह जाने पर बाद को रामशंकर व्यान श्रीर राधाकृष्णदास ने उसे पूर्ण किया। श्रनुवाद करते समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने श्रपने कुछ मित्रों श्रीर बँगलापुन्तक 'सुरलता' से सहायता ली थी। श्रनुवाद में कथा को भारतीय श्रावरण दिया गया है। नामों का भी भारतीयकरण कर दिया गया है, जैसे ऐंटोनियों के स्थान पर श्रमी।

मौजिक रचनाश्रों में 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' (१८७३) प्रहमन है। पहले श्रंक में राजा के पुरोहित श्रोर मंत्री द्वारा मांसाहार का समर्थन है श्रीर बंगाली तथा पुरोहित द्वारा विधवा-विवाह को शास्त्र-सम्मत बताया गया है। दूसरे श्रंक में वेदांती श्रीर बंगाली, शैव श्रीर वैष्ण्व के वाद विवाद श्रीर रंडा-दास गंडकीदास के श्रा जाने से उन सब का सभा छोड़कर चले जाने का उल्लेख है। तीसरे श्रंक में पुरोहित द्वारा मांसाहार श्रीर मदिरा-सेवन, श्रीर राजा तथा मंत्री हारा वैदिकी हिंसा का समर्थन है। चौथे श्रंक में शैव श्रीर वैष्ण्व को छोड़कर श्रन्य सब यम द्वारा दिएडत होते हैं। शैव श्रीर वैष्ण्व को श्रक्तिय मिक के कारण कैलाम श्रीर वैक्रुंठ वाम पाते हैं। लेखक ने मांनाहारियों, मद्यपान करने वालों, पश्च-बिल तथा श्रन्य सामाजिक पाखंडों का मज़ाक बनाया है। प्रहसन के प्रारंभ में नांदी श्रादि श्रीर श्रंत में भरत-वाक्य है।

'मत्य हरिश्चन्द्र' (१८७५) पौराणिक ग्रारव्यान तथा च्रेमीश्वर कृत 'चंडकीशिक' के श्राघार पर लिखा गया किन्तु सर्वथा मौलिक नाटक है। वह उनकी सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को यह रचना श्रत्यधिक प्रिय थी। उसमें सत्य-प्रतिज्ञ महाराज हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध कथा का चार ग्रंकों में वर्णन है। प्रथम श्रंक में नारद द्वारा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा, इन्द्र की ईर्षा, इन्द्र द्वारा विश्वामित्र को भड़काये जाने श्रीर विश्वामित्र द्वारा हरिश्चन्द्र को तेजोभ्राष्ट करने की प्रतिज्ञा का उल्लेख है। दूसरे श्रंक में दुःस्वपनों के कारण महारानी शैव्या की व्याकुलता, स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र का स्वप्न में एक ब्राह्मण को सारा राज्य दे देने श्रीर राज्य में श्रज्ञातनाम-गोत्र ब्राह्मण को राज्य श्रीर श्रपने को उसका सेवक घोषित करने, कोधी विश्वामित्र के श्रागमन, राजा द्वारा विश्वामित्र को राज-दान श्रीर दिल्ला के लिए एक मास की श्रविध माँग कर देह, दारा, सुश्रन, बेचने के लिए प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। तीसरे श्रंक के श्रांकावतार में पाप द्वारा काशी

श्रीर हरिश्चन्द्र के प्रताप, श्रीर भैरव का हरिश्चन्द्र का श्रंग रच्चक नियुक्त होना है। तीसरे श्रंक में महीना पूरा होने पर महाराज हरिश्चन्द्र पहले शैव्या तथा रोहिताश्व को एक उपाध्याय श्रीर बद्रक के हाथ श्रीर फिर स्वयं श्रपने को चांडाल के हाथ बेच कर विश्वामित्र का ऋण पूरा करते श्रौर दिख्णा मसान पर कफ़न का दान लेने में प्रश्रुत्त हो जाते हैं। इस स्रंक के प्रारंभ में काशी श्रीर गंगा का श्रच्छा वर्णन हुआ है। चौथे ख्रंक में विविध प्रकार की परीचाओं के बाद ख्रंत में हरिश्चन्द्र द्वारा शैव्या से श्रपने मृतपुत्र के योड़े-से कफ़न में से भी दान लेते ही महादेव, पावती, भैरव, धर्म, सत्य, इन्द्र, श्लीर विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र समा-याचना करते हैं, श्रीर महादेव, पार्वती, श्रीर भैरव इरिश्चन्द्र को श्राशीर्वाद तथा वरदान देते हैं। इस श्रंक में श्मशान के वर्णन, वीमत्स, भयानक श्रीर करुण रसी की सुन्दर श्रवतारणा हुई है। नाटक का प्रारम्भ नांदी-पाठ तथा श्रन्य श्रावश्यक भूमिकात्रों श्रीर श्रंत में भरत-वास्य के साथ हुन्ना है श्रीर उसमें रूपक के लगभग सभी प्रमुख लच्चण विद्यमान हैं । संपूर्ण नाटक में वीर (सत्यवीर श्रीर दानवीर) रस का समावेश हुन्ना है। प्ररोचना में तोखक ने त्रापने व्यक्तिव्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कथन किए हैं। यह नाटक १८७५ के ऋंत में निर्मित हो कर दूसरे वर्ष 'काशी पत्रिका' में क्रमशः प्रकाशित हुन्रा था।

'श्री चन्द्रावली ' (१८७६) नाटिका में चन्द्रावली का कृष्ण के प्रति पूर्वानुराग-जनित दिव्य प्रेम, विरह श्रीर श्रन्त में मिलन का सुंदर वर्णन है। कथा मूलतः पौराणिक है। भागवत श्रीर स्र्र्यास में भी चन्द्रावली का उल्लेख मिलता है, किन्तु उनमें इस कथा को श्रिधिक विस्तार नहीं दिया गया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'श्री चन्द्रावली' द्वारा श्रयनी पुष्टिमार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया है। प्रारंभिक भूमिकाश्रों श्रीर विष्कंभक के बाद पहले श्रंक में चन्द्रावली श्रीर सखियों के वार्वालाप से चन्द्रावली का कृष्ण के प्रति उत्कट श्रनुराग प्रकट होता

है। दूसरे ग्रंक में चन्द्रावली उपवन में सिखयों से विरह-वर्णन श्रौर विरहोन्माद में प्रलाप करती है। इस श्रंक के श्रंतर्गत श्रंकावतार में इच्णा के नाम 'चन्द्रावली की पाती' का उल्लेख है। तीसरे श्रंक में विरहकातरा चन्द्रावली श्रौर उनकी सिखयों में बातचीत होती है श्रौर सिखयों मिलन का उपाय ठीक करती हैं। इसी श्रंक में वर्षा श्रौर मूले का सुन्दर वर्णन है। चौथे श्रंक में जोगिनी का वेष धारण कर श्री कृष्ण श्राते हैं, श्रौर स्वामिनी जी की श्राद्या से मिलन स्थापित होता है। नाटिका में काव्य का श्रानन्द है श्रौर वह श्रपने सभी लच्चणों से समन्वित है। श्रपनी यह रचना भी भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को बहुत प्रिय थी। उसके ब्रजभाषा श्रौर संस्कृत में भी श्रनुवाद हुए। प्ररोचना से लेखक के जीवन से सम्बन्धित कई बातें ज्ञात होती है।

विषस्य विषमौषधम् (१८७६) भाग है जिसके एक ही श्रंक में भगडाचार्य श्राकाश की श्रोर मुख कर १८७५ में बड़ौदा के गायकवाड़ को कुप्रबन्ध के कारण गद्दी से उतारे जाने श्रोर उनके स्थान पर सयाजी-राव के गद्दी पर बैठने की राजनीतिक घटना का उल्लेख करता है। इस ग्रंथ से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की स्वदेश-भक्ति का परिचय प्राप्त होता है।

'भारत जननी' (१८७७) एक छोटा-सा नाट्य-गीत ( त्राँपेरा ) है। १८८४ में उसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुन्ना। 'हरिश्चन्द्र चिन्द्रका ' तथा ' मोहन चिन्द्रका ' (कला ६, किरण ८, सं० १६३८, भाद्रपद ) में श्रीर राधाकृष्णदास ने उसे भारतेन्द्र-रचित माना है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने भी 'नाटक' में उसे स्वरचित कहा है। संभवतः उन्होंने दूसरे से श्रनुवाद करा श्रीर स्वयं शुद्ध कर उसे श्रपना बना लिया था। यह रचना सर्वप्रथम 'हरिश्चन्द्र चिन्द्रका' (१८७७) पत्र में प्रकाशित हुई थी। बँगला के भारत माता' के श्राशय पर उसका निर्माण हुत्रा है उसमें भारत भूमि।श्रीर उसकी सन्तान की श्रापस की

१ बा० ब्रजरबदास ने इस ग्रंथ की रचना १८७४ में मानी है।

फूट, कलह, त्रादि के कारण दुर्शा श्रीर भावी सुधार का वर्णन किया गया है। भारत माता एक खंडहर पर बैठी है श्रीर प्रस्तावना के बाद विभिन्न राग रागिनयों में भारत, सरस्वती, साहब, भारत-संतान, त्रादि श्रपने कथन करते हैं। धैर्य भारत को शान्ति देता है। श्रपने ज़रा उसकी दुरवस्था पर दुःख प्रकट कर दयालुता, निग्पेन्नता, श्रीर प्रजा-पालन का वचन देता है। हिन्दू श्रपने कथन में कहता है कि हिन्दू श्रपना हिन्दूपन भूल गए हैं। श्रंत में लेखक का देशमित से पूर्ण वक्तव्य है।

'भारत टुर्दशा<sup>9</sup> ( १८८० ) <sup>९</sup> छः स्रांकों में विभक्त नाट्य-रासक या लास्य रूपक है जिसमें नाटककार ने भारत के प्राचीन गौरव श्रीर उसकी वर्तमान दुरवस्था का वर्णन किया है। केवल मात्र मंगलाचरण (दो पद वाले) के बाद प्रथम ऋंक में एक योगी लावनी द्वारा भारत के प्राचीन गौरव, पारस्परिक फूट ऋौर कलह के फलस्वरूप यवनों के भारतागमन श्रीर भारत में ऋँगरेज़ी राज्य की स्थापना श्रीर श्रार्थिक शोषण तथा दुरवस्था का वर्णन करता है। प्रथम श्रंक लावनी के चार छंदों में समाप्त हो जाता है। दूसरे श्रांक में श्मशान के टूटे-फूटे मंदिर में जहाँ की त्रा, कुत्ता, स्यार घूमते हैं त्रौर त्र्रास्थियाँ इधर उधर पड़ी है, दीनहीन भारत ऋपनी दुःख गाया सुनाते-सुनाते मूर्छित हो जाता है। निलजता 'क्या हुन्ना जो धनमान सब गया-एक जिंदगी हजार नियामत' कहती हुई उसे बचाने का प्रयत्न करती है। वह उसे उठाना चाहती है किन्तु श्रपने से न उठने के कारण वह श्राशा की पुकारती है। ग्राशा त्राती है ग्रीर श्रपने रहते हुए प्राण न निकलने देने की बात का उल्लेख करती है ग्रांर निर्लजता के माथ भारत को उठा ले जाती है। तीमरे य्रंक में भारत-टुर्दैव ( क्रूर, य्राधा किस्तानी य्राधा मुसलमानी वेष, हाथ में नगी तलवार लिए) सत्यानाश फ़्रींजदार तथा धार्मिक-सामाजिक फूट, संतोष, ग्राव्यय, डाह, लोभ, भय, उपेचा, स्वार्थपरता, पच्चपात,

१. बा॰ ब्रजरत्नदास के श्रनुसार १८७६

इठ, दुर्भिन्न श्रादि की सहायता से भारत के धन, बल श्रीर विद्या तीनी को नष्ट कर भारत को चीपट करता है। चीथे अर्थक में भारत टुईव श्रॅंगरेज़ो ढंग से सजे हुए कमरे में बैठा है श्रीर रोग, श्रालस्य, मदिरा, श्रंधकार श्रादि की श्रपनी फौज द्वारा भारत को घेर कर उसके निश्चय नाश का उनकम करता है। पाँचवें श्रंक में एक किताबखाने में एक सभापति, एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक संपादक, एक कवि श्रीर दो देशी महाशय, इन सात सम्यों की एक छोटी-सी कमेटी बैठी है। प्रत्येक सदस्य ऋपने-ऋपने व्यवसायानुसार भारत-दुर्देव से भारत की रज्ञा का उपाय सोचता है। वहीं पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। वह 'इँगलिश पालिसी नामक ऐक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफ्ता से' सबको पकड़ ले जाती है। इस ऋंक में भारतेन्द्र ने कमेटी के सटस्यों का ऋत्यन्तस्वाभाविक रूप में व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। छठे श्रंक में भारत-भाग्य श्रचेत पड़े हुए भारत को जगाने की चेष्टा करता है, वह उसके पूर्व गौरव का बलान कर उसे चेतन करना चाहता है, ऋँगरेज़ी राज्य में उन्नति करने की बात कहता है, किन्तु भारत के उठने की स्त्राशा न देख कर स्रापनी छाती में कटार का स्त्राचात कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेन्द्र हरि-श्चन्द्र ने श्रत्यन्त निराश होकर 'भारत-टुर्दशा' की रचना की। इस ग्रन्थ से उनके जीवन सम्बन्धी श्रानेक तत्वों, राजनीति, राज-भक्ति, स्वदेश-वत्सलता स्रादि सम्बन्धां विचारी पर स्रव्छा प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद प्रारंभिक भूमिकाएँ श्रीर श्रन्त में भरत-वाक्य नहीं है। रचना-पद्धति की दृष्टि से नाट्य-रासक या लास्य रूपक के सभी शास्त्रीय लच्या उनमें नहीं मिलते।

'नालदेवी' (१८८१) नवीन पद्धति के छनुसार जिल्हा गया ऐति-हासिक गीति-रूपक (वियोगांत) हैं। संपूर्ण कथानक दस ऋंकों में विभाजित हैं। पहले ऋंक में कथानक का प्रारम्भ न होकर हिमगिरि के शिखर पर तीन ऋष्सराएँ दो पदों में कमशः भारत का ज्ञाशियों का यश गान ऋौर प्रेम-बधाई गाते हुए दिखाई पड़ती हैं। नवीन रंगमंच

श्रानुसार यह एक प्रकार का कोरस-गान है। दूसरे श्रांक में युद्ध के डेरे में श्रब्टुश्शरीफ़ ख़ाँ काज़ी में सूरजदेव की वीरता का वर्णन श्रीर किसी न किसी प्रकार उस पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख करता है। तीसरे ऋंक में सूरजदेव, उनकी रानी नीलदेवी श्रौर चार राजपूत पहाड़ की तराई में बैठे सोच-विचार करते दिखाए गए हैं। सूरजदेव श्रिथम से न लड़ने श्रीर साहस-सहित सावधान रहने के लिए कहता है। चौथे अंक में भठियारी के यहाँ चपरगद्दू ख़ाँ श्रीर पीकदानश्रली का हास्य-पूर्ण वार्तालाप है। वे खाने के लोभी श्रीर धन के लालची हैं। उन्हें अपने 'माइ-हलुए' के अतिरिक्त अपने धर्म, युद्ध आदि किसी से कोई सम्बन्ध नहीं। पाँचवें ऋंक में सूर्यदेव के डेरे के बाहरी प्रांत में देवीसिंह सिपाही पहरा देते हुए अपने घर की याद करता है स्रोर स्रन्त में यवनों की विजय की स्त्रोर संकेत है। छठे स्त्रंक में स्रब्दुश्शरीफ़ ख़ाँ तथा अन्य मुसलमानों की प्रसन्नता का परिचय मिलता है। सातवें अंक में सूर्यदेव एक लोहे के पिंजड़े में मूर्विछत पड़ा दिखाया जाता है। एक देवता के गीत से चेतन होकर वह भारत की स्वाधीनता के संबंध में उद्धिग्न होकर हाय-हाय करता हुआ फिर मूर्च्छित हो जाता है। आठवें श्रंक में मियाँ श्रार पागल दो गुभचरों द्वारा सूर्यदेव के प्राणांत की सूचना मिल नी है। पागल का प्रलाप ऋत्यन्त सारगर्भित है। नवें श्रंक में नीलदेवी का रुदन, चत्रियों द्वारा शत्रु से बदला लेने के उपायों पर विचार त्रौर त्रन्त में नीलदेवी के प्रस्तावानुसार युद्ध न कर कौशल से शत्रु पर विजय प्राप्त करने का निश्चय होता है। दसवें ऋंक में नशे में चूर ग्रमीर की मजलिस में गायिका के वेष में नीलदेवी श्रमीर का वध कर डालती है स्रार उनसे संकेत प्राप्त कर कुमार सोमदेव स्राने सैनिकों के साथ मुसलमानों पर टूट पड़ता है स्त्रीर विजय प्राप्त करता है। ग्रंथ में करुण, वीर, श्रीर हास्य रमां की श्रवतारणा हुई है श्रीर उससे भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की देशवत्सलता ग्रौर स्त्रियों के संबंध में उनके दृष्टि-कोरा पर प्रकाश पडता है।

'श्रंधेर नगरी' (१८८१) प्रहसन के छः श्रंकों में भाग्तेन्ट हरिश्चन्द्र ने दिखाया है कि जिस राज्य में गृण-त्र्यवगुण का भेद नहीं वहाँ प्रजा का राजा की मूर्खता के चंगुल में फँस जाने का डर बना रहता है। कहा जाता है कि 'बिहार प्रान्त के किसी जमींदार के अन्यायों को लच्य कर उसे सुधारने के लिए' उसकी रचना हुई थी । प्रथम ब्राङ्क में महन्त अपने दो शिष्यों, नारायणदास ऋार गोबरघनदास, में से दूसरे को भिन्ना माँगने के सम्बन्ध में श्रिधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। दूसरे श्रङ्क में बाजार के विभिन्न व्यापारियों के दृश्य हैं जिनकी माल बेचने के लिए लगाई गईं श्रावाजों में व्यंग की तीव्रता है। शिष्य बाजार में हर एक चीज़ टके सेर पाता है श्रीर नगरी श्रीर राजा का नाम (श्रन्धेर नगरी चौपट्ट राजा) ज्ञात कर ऋौर मिठाई लेकर महन्त के पास वापिस श्राता है। गोबरधनदास से नगरी का हाल मालूम कर वह ऐसी नगरी में रहना उचित न समभ तीसरे श्रङ्क में वहाँ से चलने के लिए कहता है। किन्तु गोवरधन तो वहीं रह जाता है ऋौर महन्त तथा नारायणदास चले जाते हैं। चौथे में पीनक में बैठा राजा एक फ़रियाटी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर, चूनेवाले, भिश्ती, कसाई, गड़रिया, को छोड़ कर श्रन्त में श्रपने कोतवाल को ही फाँसी का दएड देता है क्योंकि श्रान्तवोगत्वा उसके सवारी निकालने से ही बकरी दव कर मर गई थी। पाँचवें श्रङ्क में कोतवाल की गर्दन पतली होने के कारण गोबरधनदास पकड़ा जाता है ताकि उसकी मोटी गर्दन फाँसी के फन्दे में ठीक बैठे। श्रव उसे गुरूजी की बात याद श्राती है। छठे श्रङ्क में जब वह फाँसी पर चढ़ाया जाने को है गुरूजी स्त्रीर नारायणदास स्त्रा जाते हैं। गुरूजी गोबरधनदास के कान में कुछ कहते हैं ख्रीर उसके बाद दोनों में फाँसी पर चढ़ने के लिए होड़ लग जाती है। इसी समय राजा, मन्त्री श्रीर कोतवाल श्राते हैं। गुरूजी के यह कहने पर कि इस साइत में जो मरेगा सीधा वैकुएठ को जायगा, मन्त्री श्रीर कोतवाल में फाँसी पर चढने के लिए प्रतिद्वनिद्वता उत्पन्न हो जाती है। किन्तु राजा

के रहते वैकुएठ कौन जा सकता है, ऐसा कह राजा स्वंय फाँसी पर चढ़ जाता है।

मौलिक श्रपूर्ण रचनात्रों में से 'प्रेमजोगिनी' (१८७५) नाटिका में नांदी त्रादि प्रारंभिक भूमिकात्रों के बाद प्रथम श्रंक के चार दृश्यों (गर्भोकों) में काशी की वास्तविक दशा श्रोर वहाँ के गौरववान दर्शनीय व्यक्तियों, संस्थाश्रों श्रोर वस्तुश्रों का उल्लेख है। उसमें भारतेन्दु हिश्चन्द्र ने श्रयने जीवन के सम्बन्ध में भी संकेत दिए हैं। उसके प्रथम दो दृश्य काशी के छाया चित्र या दो भले- बुरे फ़ोटोग्राफ़' के नाम से भी प्रकाशित हुए थे। 'सतीप्रताप' (१८८३) नामक गीतिरूपक सादित्री सत्यवान का पौराणिक श्राख्यान लेकर शुरू किया गया था, किन्तु श्रधूरा (चार श्रंक) रह गया। बाद को १८६२ में बा॰ राधाकृष्णदास ने उसे पूर्ण किया।

खड़्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, पटना से प्रकाशित 'माधुरी' रूपक के तृतीय संस्करण (१६१४, हरिश्चन्द्र संवत् ३०) के मुख पृष्ठ पर लेखक का नाम बा० हरिश्चन्द्र लिखा हुन्ना है। 'नाटक' में स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने 'चंद्रावला' के बाद 'माधुरी' का उल्लेख श्रपने लिखे नाटकों में किया है। किन्तु राधाकृष्णदास ने उसे 'संपादित संग्रहीत व उत्साह देकर बनवाए' ग्रंथों की सूची में रक्खा है। ब्रजरत्नदास उसे भरतपुर नरेश राजा दुर्जन साल के पुत्र तथा भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के श्रन्तरंग मित्र रावकृष्णदेव शरण सिंह 'गोप' इत मानते हैं। बाँकीपुर संस्करण के पृ० ६ पर एक पद में 'गोपराज' शब्द श्राया भी है—'.....गोपराज तन त्यागि राखि प्रन मिलि है तुरत सही।' किन्तु 'गोपराज' कृत पद श्राजाने से ही वह भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र कृत नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि 'कर्पूर-मंजरी' में पद्माकर श्रोर देव के छन्द उद्धृत हैं। तब भी दो बातें उसके भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र कृत होने में सन्देह उत्पन्न करती हैं। पहली यह है कि 'माधुरी' श्रोर 'चन्द्रावर्ला' का कथानक श्रीर दृष्टिकोण लगभग समान

है। 'चन्द्रावली' की चन्द्रावली के स्थान पर 'माधुरी' में माधुरी है। चन्द्रावली तो मूर्ज्ञित होने पर योगिनी वेषधारी श्रपने प्रियतम (श्रीकृष्ण) के दर्शन कर लेती है, किन्तु माधुरी मूर्ज्ञित होकर गिर ही जाती है। दूसरी बात यह है कि दोनों ग्रन्थों की शैली में श्रन्तर है। जिस प्रतिभा की छाप 'चन्द्रावली' में मिलती है उसका 'माधुरी' में श्रमाव है। 'माधुरी' में दैवां प्रेम के श्रतिरिक्त चृंदावन वर्णन श्रादि विषय भी हैं। भिश्रबन्धुओं ने उसकी रचना तिथि १८८४० वि०) दी है। '

उपन्यास—जिस समय हिन्दी जनता केवल धार्मिक कथाश्रों श्रौर जादूमरी कहानियों से अपना मन बहला रही थी, उस समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ऐतिहासिक, पौराणिक श्रौर सामाजिक उपन्यासों की रचना श्रोर प्रकाशन की श्रोर ध्वान दिया। राधाकृष्णदास ने उनकी श्राख्या-ियकाश्रों श्रौर उपन्यास-रचनाश्रों में 'रामलीला' (गद्य-पद्य), 'हमीरहठ' (श्रसम्पूर्ण श्रप्रकाशित), 'राजिंदे' (श्रपूर्ण), 'एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती' (श्रपूर्ण), 'सुलोचना', 'मदालसोपाख्यान', 'शील-वती', श्रोर 'सावित्री चरित्र' का उल्लेख किया है। 'सुलोचना' श्रौर 'सावित्री चरित्र' के सम्बन्ध में उन्हें सन्देह है। 'पूर्णप्रकाश चन्द्रप्रभा' (गद्य उपन्यास) का उन्होंने 'सम्पादित, संग्रहीत वा उत्साह देकर बन-वाए' ग्रंथों में उल्लेख किया है। खंगविलाम प्रेस, बाँकीपुर द्वारा प्रका-रित ' पूर्णप्रकाश-चन्द्रप्रमा' के १८८६ के संस्करण में वह 'भारत-

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने 'नाटक' में श्रपनी निम्नलिखित नाट्य-रचनात्रों का उल्लेख किया है:

<sup>&#</sup>x27;मुद्राराचस', 'सत्यहरिश्चन्द्र', 'विद्यासुंद्रर', 'श्रंधेर नगरी', 'विष-स्यविषमौपधम्', 'सती प्रताप', 'चन्द्रावली', 'माधुरी', 'पाखंड विडंबन', 'नवमिल्लका', 'दुल्र्लभ बन्धु', 'प्रोम योगिनी', 'जैसा काम वैसा परि-ग्णाम', 'कर्पूर-मंजरी', 'नीलदेवी', 'भारत दुर्दशा', 'भारत जननी', "धनंजय विजय', श्रौर 'वैदिकी हिंसा'।

भूषण भारतेन्द्र श्री हरिश्चम्द्र लिखित' कहा गया है। सम्भवतः उसका श्रनुवाद करा के उन्होंने उसे स्वयं शुद्ध कर श्रपना बना लिया था। वंकिमचन्द्र कृत 'राजसिंह' का ऋपूर्ण अनुवाद बाद को राधाकुष्णदाम ने पूर्ण किया। १८६४ में खंगविलास प्रेस से वह भागतेन्द्र हिश्चन्द्र के नाम से ही प्रकाशित हुन्ना। प्रस्तुत लेखक ने उनके 'रामलीला', 'राजिंद', 'पूर्णप्रकाश चन्द्रप्रमा' ग्रीर 'मदालसोपाल्यान' ग्रन्थ देखे हैं। 'रामलीला' उपन्यास कहलाने योग्य ग्रन्थ नहीं है। दशहरे के प्रव-सर पर श्रमिनीत होनेवाली कथा के श्रनुकरण पर वह श्रयोध्याकांड तक की।राम-कथा का गद्य-पद्य मिश्रित सीधा-साटा वर्णन है। 'एक कहानी कुछ श्राप बीती कुछ जग बीती' के श्रपूर्णीश से प्रकट होता है कि वह कहानी न होकर सरल शैली में लिखा गया संस्मरण है। 'राजमिंह' में सिसौदिया कुल के महाराणा राजसिंह का ख्रीगङ्गजेन के विरुद्ध युद्ध, उनका वीरता तथा उदारता श्रीर त्त्राणियों की धर्म-रत्ता का वर्णन है। राजसिंह राजपूताने के ऋन्तिम वीर माने गए हैं। 'मदालसोपाल्यान' मदालसा की प्रसिद्ध कथा मात्र है। 'पूर्णप्रकाश चन्द्र प्रभा' (रचना-तिथि ?) मगठी से श्रनूदित सामाजिक उपन्यास में वृद्ध-विवाह का विरोध किया गया है। पूर्णप्रकाश नायक है क्रीर चन्द्रप्रभा नायिका। बूदा हुंदिराज नवयुवती चन्द्रप्रभा से विवाह करना चाहता है। किन्तु विवाह के समय बूढ़े दूल्हें का मज़ाक बनाकर विवाह नहीं होने दिया जाता। 'पूर्णप्रकाश चन्द्र प्रभा' उपन्यास ने हिन्दी के तत्कालीन सुधारवादी लेखको का ध्यान काफ़ी ब्राकुष्ट किया । वास्तव में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र उपन्यासों की ब्रोर ध्यान जुरा कम दे पाए। बंगाल-यात्रा ने उन्हें नाटकों की स्त्रोर ही श्रिधिक प्रवृत्त कर दिया था। किन्तु उपन्यास लिखने के लिए वे दूसरे लेखकों को बराबर प्रोत्साहन देते गहे।

भाषा-संबंधी—भारतेन्दु हिरश्चन्द्र की गद्य-रचनाम्नों में 'हिन्दी भाषा' नामक छोटी-सी पुस्तक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह पुस्तक १८६० में खंगविलास प्रेस, बाँकीपुर से प्रकाशित हुई थी। उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में हिन्दी भाषा-संबंधी श्रानेक बार्ते जानने की दृष्टि से
यह पुरतक श्रात्यन्त उपयोगी है। उस समय हिन्दी की कितनी साहित्यिक
श्रयवा श्रसाहित्यिक शैलियाँ प्रचलित थी श्रीर स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
किसे हिन्दी की सच्ची जातीय शैली समक्तते थे, प्राचीन तथावर्तमान
भाषाश्रों के नमूने, भारत की विभिन्न भाषाश्रों की । किविताश्रों श्रीर
विभिन्न बोलियों के उदाहरण, कजली का ऐतिहासिक विवरण, खड़ी
बोली किवता के नमूने, प्रसिद्ध श्रॅंगरेज़ों के लेख (जान साहब कृष्टियन
मुँगेर निवासी कृत 'सत्यशतक', फेडेरिक पिकॉट का भारतेन्दु के नाम
पत्र, जी० एफ ० निकल का पत्र), भारतेन्दु का ग्रियर्सन के विषय में कथन,
हिन्दी की उन्नात पर पद्य-बद्ध लेक्चर (१८७७ ई० के जून महीने में हिंदीविद्धिनी सभा इलाहाबाद में पढ़ा गया), किवताष्टक श्रादि विषय 'हिन्दीभाषा' में हैं। 'संगीत सार' नामक छोटी-सी पुस्तक में संगीत का इतिहास
तथा उसके विविध भेदों का ठल्लेख किया गया है।

नाट्य-शास्त्र — अपने संस्कृत श्रीर ग्रॅगरेज़ी नाट्य-शास्त्र के श्रध्ययन के श्राधार पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'नाटक' (१८८३) नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में उन्होंने देश, काल श्रीर श्रवस्था के श्रनुसार परिवर्तित दशा के प्रकाश में नाटक के लच्चण, नाटक लिखने की रीति श्रीर संस्कृत, हिन्दी तथा पाश्चात्य नाटकों का इतिहास दिया है। उसके लिखित विषय 'दशरूपक भारतीय नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, विल्सन्स हिन्दू थिएटर्स, लाइफ श्राव दि एमिनेंट पर्सन्स, ड्रामे-टिस्ट्स ऐंड नावेलिस्ट्स, हिस्टरी डि इटालिक थिएटर्स, श्रीर श्रार्थ दर्शन से लिए गए हैं।' प्राचीन श्राचायों के नियम उन्होंने ग्रहण किए हैं, परन्तु श्रांध-भक्ति के साथ नहीं। पाश्चाय्य नाट्य-शास्त्र से भी उन्होंने श्रन्त के बातें ग्रहण कीं, किन्तु श्रंधानुकरण की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर नहीं। बहुत से श्रप्रयुक्त प्राचीन नियम छोड़ देने श्रीर उस काल में प्राचीन नियमों के श्रशास्त्रीय प्रचलित श्र्य श्रहण करने में उन्होंने कोई हानि नहीं समक्तो, जैसे, उन्होंने 'गर्भोक' को 'दृश्य' के श्र्य में स्वीकार किया।

संस्कृत में भरत सुनि के नाट्य-शास्त्र का जो स्थान है, वही हिन्दी में भारतेन्दु के 'नाटक' का है। वह तत्कालीन नाटकीय दशाश्रों पर प्रकाश डालता है। भारतेन्दु के नाटकों का ऋष्ययन करते समय उससे बहुत सहायता मिलती है।

इतिहास श्रीर पुरातत्व-जिस समय भारतेन्द् हरिश्चन्द्र का ग्रावि-भाव हुन्ना था उस समय त्राधुनिक भारतीय इतिहास का नवीत्थान काल था जिसकी ऋवतारणा में उन्होंने सिक्रय भाग लिया था। वे नवीत्यान काल की भावना से खोतप्रीत थे। ऐसी दशा में भारतीय इतिहास खीर उनके त्रातीत गौरव के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा का उनमें होना स्वाभाविक ही था। श्रातीत के इतिहास के प्रकाश में ही वर्तमान श्रीर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं कि श्रतीत के बन्धन में श्रपने को जकड़ दिया जाय। प्रगति के इस मूलभूत सिद्धान्त से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र भली भाँति परिचित थे। हमारे देश में वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इतिहास-लेखन की प्रणाली का एक प्रकार से अभाव था। उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाई में कुछ इति-हास-ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, किन्तु श्रिधिकतर वे विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथों के अनुवाद मात्र थे, श्रीर वह भी पाठ्य-पुस्तकों के रूप में । हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सर्व प्रथम इतिहास लेखन की खोज-पूर्ण वैज्ञानिक परंपरा की नीव डाली। उनके इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान के पत्त में यही प्रमाण क्या कम है कि डॉक्टर राजेन्द्रलाल मित्र तथा अन्य समकालीन विद्वान उनसे सहायता लिया करते थे श्रीर उनके कितने ही इतिहास ऋौर पुरातत्व-सम्बन्धी लेख एशियाटिक सोस।यटी के जर्नल श्रीर प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित हुए थे। वास्तव में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का इतिहास-संबंधी ज्ञान बहुत उँचा था श्रीर श्रन्य श्रनेक लेखों के त्रातिरिक्त, उन्होंने इतिहास तथा पुरातत्व पर कई ग्रन्थों का निर्माण किया। खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर से प्रकाशित 'श्री इश्थिन्द्र कला', द्वितीय भाग (१६१८), में उनके 'काश्मीर कुसुम,' 'महाराष्ट्र देश का

इतिहास,' 'रामायण का समय,' 'श्रयवानों की उत्पति' ( १८५१ ), 'खत्रियों की उत्पत्ति' (१८७३), 'बादशाह दर्गस्य' (१८८४), 'बँदी का राजवंश,' 'उदयपुरोदय,' 'पुरावृत्त संग्रह,' 'चरितावली,' 'पञ्च पवित्रात्मा,' 'दिल्ली दरबारदर्पण,' श्रौर 'काल वक' (१८८४), ये तेरह छोटे-बड़े प्रन्थ सप्रहीत हैं। 'कश्मीर कुस्म' में विविध प्रन्थी के श्राधार पर लिखित कश्मीर का संज्ञित इतिहास, राजाश्रों की वंशावली, श्री हर्ष के सम्बन्ध में कुछ बातें, कल्डण कृत 'राजतरङ्गिणी' की समीता श्रीर वर्तमान जम्ब राज-वंश का संवित परिचय है। महाराष्ट्र देश का इतिहास' में शिवाजी (प्रथम भाग) ग्रौर पेशवाग्रों (द्वितीय भाग) का बृत्तान्त है। 'रामायण का समय' का महत्त्व पुरावृत्त सम्बन्धी है। उसमें दिखाया गया है कि ख्रानेक बातें जिन्हें थिदेशी लोग श्रपनी बता कर नई मानते हैं वे सब पुरानी हैं ग्रांर वाल्मीकीय रामायण के समय में वर्तमान थी। उदाहरण के लिए शिशिपा शोशम के वृद्ध को कहते हैं ग्रथवा सीताफल को ग्रौर वह कितना पाचीन है, इस तथा अन्य ऐसे ही विषयों पर भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने विचार किया है। 'बादशाह दर्पण' में मुहम्मद के जन्म से भारत में मुसल्मानी राज्य के श्रास्तकाल तक संज्ञित इतिहास' तथा वंशाविलयों श्रीर तालिकाश्री के रूप में श्रन्य श्रनेक ज्ञातव्य बातें हैं। स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के श्रवसार 'इस प्रनथ में तो केवल उन्हीं लोगों का चरित्र है जिन्होंने इम लोगों को गुलाम बनाना श्रारम्भ किया । इसमें उन मस्त हाथियों के छोटे छोटे चित्र हैं जिन्होंने भागत के लहलहाते हुए कमल बन को उजाड़ कर पैर से कुचल कर छिन्निभन्न कर दिया ।' 'बंदी का राज-वंश' में 'बुँदी की हाड़ा राजवंशावली और अप्रंत में कोटा की शाखा की नामावली है। ' 'उदयपुरोदय' टॉडकृत 'राजस्थान,' श्रीर फ़ारसी ग्रंथ 'फ़िरिश्ता' के ग्राधार पर लिखा गया मेवाड़ के प्राचीन काल का इतिहास है । 'पुरावृत्त संग्रह' में प्राचीन तथा मध्यकालीन प्रशस्तियाँ, दानपत्र, शिलालेख स्रादि मूल स्रौर स्रनुवाद सहित संग्रहीत हैं। 'चिरतावली' भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की एक बड़ी रचना है । उसमें 'विक्रम, कालिदास, रामानुज, शंकराचार्य, जयदेव, पुष्पदेवाचार्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, सुकरात, नेपोलियन, जंगबहाटुर, द्वारिकानाथ जन, राजाराम शास्त्री, लॉर्ड मेथो, लॉर्ड लारेंस श्रीर ज़ार श्रालेक्ज़ैंडर द्वितीय की जीवनियाँ श्रोर श्रान्त में फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम तथा नेपोलियन तृतीय, जर्मनी के चार्ल्स पंचम तथा फ्रेंडिरिक विलियम, मल्हारराव, टीपू सुलतान, सिकंदर श्रीर रावण की श्राठ कंडलियाँ दी गई हैं। ये जीवन चरित्र बड़ी खोज श्रीर छानशीन के बाद लिखे गए हैं।' 'पंच पवित्रातमा' में 'मुसल्मान धर्म के प्रवर्तक मुहम्मदश्रली, बीबी फ़ातमा, इमाम इसन श्रीर इमाम हुसेन को जीवनियाँ हैं श्रीर श्रत में एक तालिका में मुहम्मद से गौस श्राजम तक इक्कीस इमामों का संचिप्त परिचय है'। लॉर्ड लिटन (१८७७) के समय में क्वीन विक्टोरिया के भारत-सम्राज्ञी-पद धारण करने के सम्बन्ध में किए गए दिल्ली-दरबार का विशद वर्णन 'दिल्ली दरबार दर्पण' में है। 'कालचक' में 'सृष्टि के स्त्रारम्भ से सन् १८८४ ई० तक की संसार प्रसिद्ध घटनात्रों का समय स्त्रीर स्रांत में जयपुर स्त्रीर भरतपुर के राजास्रों के नाम उनके राजकाल सहित दिए गए हैं?—स्वामी दयानंद का समय १८७०, हिन्दी में प्रथम नाटक १८५६, हिन्दी नए चाल में दली १८७३, हिन्दी का प्रथम समाचारपत्र (सुधाकर) १८५०, रेल का नियमित रूप से चलना १८४०, तार की खबर का प्रचार १८००, इन्जीन से नाव चलना १८१२, प्रथम ई० ब्राई० ब्रार० १८५४, ब्राह्मत का प्रचार १८२७, विद्युतशक्ति प्रचारक बेनजामिन फ्रेंकलिन मरा १७६० स्त्रादि । 'श्रमवालों की उत्पत्ति' श्रीर 'खित्रयों की उत्पत्ति' के विषय स्पष्ट ही हैं। उनकी रचना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने ज्ञान के आचार पर की। इन सभी ग्रंथों में दी गई अनेक बातें आधुनिकतम खोजों के प्रकाश में त्राधार-रहित प्रमाणित हो सकती हैं, किन्तु इससे भारतेन्ट हरिश्चन्द्र के ऐतिहासिक कार्य का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो जाता।

इन उपर्यक्त प्रधान रचनात्रों के त्रातिरिक्त भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के अन्य श्रानेक छोटे-छोटे ग्रन्थ, स्फट लेख, व्याख्यानादि उनके तथा ग्रन्य श्रानेक पत्रों में प्रकाशित हुए थे। किन्तु उन पत्रों की पूरी फ़ाइलें उपलब्ध नहोने के कारण उनके संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी रचनात्रों की सूची राधाकुष्णदास ने स्वरचित 'भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जीवन चरित्र' के ऋंत में दे दी है। हो सकता है ऐसी रचनाएँ भी हों जो राधाकुष्णदास के जानने में न ह्या सकी हों। उक्त सूची के देखने से जान पड़ता है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र केवल गंभीर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ऋौर साहित्यिक विषयों पर हो रचनाएँ प्रस्तुत न कर सकते थे, वरन् हास्य श्रौर व्यंग्य से पूर्ण रचनात्रों द्वारा भी वे श्रपना दृष्टिकोण उपस्थित करने में सिद्धहस्त थे। 'पाँचवें पैगम्बर', 'स्वर्ग में विचार सभा का ऋविवेशन,' 'सबै जाति गोपाल की,' 'बसंतजा,' 'ऋँगरेज स्तोज,' 'मिदरास्तवराज' ( गद्य-पद्य ), 'स्त्री दंड संग्रह,' 'परिहासिनी,' 'स्त्री-सेवा-पद्धति,' 'कद्री का भावार्थ,' 'मेला भामेला' त्र्यादि ऐसी हो रचनाएँ हैं। पंच के रूप में व्यंग्य ग्रौर कटाच ('लेबी प्राग्णलेबी,' 'मर्लिया') करने के फलस्वरूप उन्हें श्राँगरेज सरकार का कोप-भाजन भी बनना पड़ा था। 'स्वर्ग में विचार सना का ऋधिवेशन' को रचना स्वामी द्यानन्द ऋौर केशवचन्द्र सेन को मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग में स्थान मिलेगा अथवा नहीं, इस विषय को ब्राधार मान कर की गई थी । इसी प्रकार सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्रादि विषयां के स्राधार पर उनकी स्रन्य हास्य तथा व्यंग्य-पूर्ण रचनास्त्रों का निर्माण हुस्रा। उनका प्रधान उद्देश्य समाज श्रीर देश को कल्यागा-पथ पर श्रागे बढाना ही रहता था।

पत्र-पत्रिकाएँ—श्रपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभिक काल से ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने मातृ-भाषा की सेवा करने के लिए 'कविवचन-सुधा' (१८६८) नामक मासिक, पीछे पाद्यिक श्रीर फिर साताहिक, पत्र निकालना श्रारंभ किया था। इस पत्र को प्रारंभ में सरकारी सहायता भी प्राप्त थी। उसका सिद्धान्त वाक्य इस प्रकार था:

'खलगनन सों सज्जन दुखी मित होहिं हरि-पद मित रहें। उपधम्में छूटें सत्व निज भारत गहै कर दुख बहें॥ बुध तजिं मत्सर नारिनर सम होहिं जग ऋ।नँद लहै। तिज ग्राम-कविता सुकविजन की ऋमृत बानी सब कहै।'

'क[ववचनस्था' में प्राचीन-नवीन काव्य-रचनाएँ स्त्रीर गद्य-लेख प्रकाशित होते थे। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने उसे जनता की सेवा हित अप्रिंत कर अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया था। जिस समय उसमें 'मर्सिया' नामक पंच प्रकाशित हुन्ना उस समय सरकार ने सहायता देनी बंद कर दी। किन्तु हिन्दी के लगभग सभी लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक उसमें लिखते ग्हे। राधाकृष्णदास ने लिखा है: 'कविवचनसुधा में एक बड़ा दोष यह था कि वह नियत समय पर नहीं निकलता था, इस दोष को दूर करने के ऋभिप्राय से तथा पंडित चिंतामणि के ऋाग्रह से यह पत्र बाबू माइब ने उक्त पंडित जी को दे दिया। यद्यपि यह गुण तो आगया कि नियत समय पर निकलने लगा परंतु और गुण लुप्त हो गए। पडित चिंतामिश के हाथ में जाने के कई वर्ष पीछे तक भारतेन्द्र जी मुख्यतः लिखा करते थे, फिर इसके श्रवैतनिक संपादक व्यास रामशङ्कर शम्मी जी रहे परन्तु सन् १८८३ ई० में इलबर्ट बिल के ब्रांदोलन के समय माननीय राजा शिवप्रसाद का पन्न लेने के कारण श्रांर इन लोगों के हाथ खींचने पर इस पत्र से साधारण सहानुभृति जाती रही श्रीर सन् १८८५ ई० तक तो इसने ऐसा रग बदला कि श्रपने जन्मदाता तथा स्वामी भारतेन्दुजी के श्रकाल काल-प्रसित होने पर, जब कि प्रायः संपूर्ण हिन्दी पत्रों ने महीनों तक काला किनारा देकर शोक प्रकाश किया, इसने एक कालम भी काला न किया। किसी प्रकार से लुड़कता पुड़कता थोड़े दिन स्त्रीर भी यह पत्र चला। श्रव सन १८८५ से बन्द है।'

'कविवचनसुधा' से संतुष्ट न रहने पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८७३ के श्रवत्वर महीने से 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' नामक मासिक पत्र निकाला। श्चाठवीं संख्या के बाद १८७४ के जून से यही पत्र 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' के नाम से प्रकाशित होने लगा । 'मैगज़ान' में भारतेन्द्र कृत 'घनंजय विजय,' 'पॉचवाँ पैगम्बर' श्चादि तथा श्चन्य श्चनेक मुक्षवियों श्चौर मुलेखकों की रचनाएँ प्रकाशित हुई थीं। काव्य, नाटक, पुरावृत्त, समालोचना, परिहास, कला, इतिहास श्चादि विविध विषयों पर उममें लेख प्रकाशित होते थे। र८८० में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने उसे पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को सौंग दिया श्चोर वह 'हरिश्चन्द्र-चंद्रिका' श्चौर 'मोहन-चंद्रिका' के नाम से प्रकाशित होती रही। दूमरे वर्ष वह बन्द हो गई। र८८४ में भारतेन्दु ने उसे 'नवोदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' के नाम से प्रकाशित किया। किन्तु दो महीने बाद ही भारतेन्द्र की मृत्यु के साथ ही साथ उसका श्चरित्त भी विलीन हो गया। 'नवोदिता' में भी 'सती प्रताप' नाटक, 'स्वर्णलता' उपन्यास श्चादि श्चनेक ग्रंथों का कमशः प्रकाशन होता रहा।

१८७४ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'बाला-बोबिनी' नामक स्त्रियोपयोगी मासिक पत्र निकाला था। चार वर्ष तक चलने के बाद उसका प्रकाशन बंद हो गया।

वास्तव में पहले तो गवर्नमेंट तीनों पत्रों को सहायता देती थी। बाद में ऋसंतुष्ट हो जाने पर उसने तीनों पत्रों को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी। स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को भी ऋर्थ संकोच रहने लगा था। इस कारण ये तीन पत्र शीघ्र ही बन्द हो गए।

भा तेन्दु हरिश्चन्द्र जब १४ वर्ष के ये तभी से उन्होंने गद्य श्रीर किविताओं की सुब्धि प्रारंभ कर दी थी। १८६८ में 'सुधा' का जन्म भो हुआ। किन्तु वे १८७३ में 'मैगज़ीन' के जन्म से हिन्दी का पुनर्जन्म मानते हैं। 'काल-चक्र' में उन्होंने लिखा है—'हिन्दी नए चाल में दली (हरिश्चन्द्रो हिन्दी) सन् १८७३ ई०'। सच बात तो यह है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने पत्रों श्रीर पत्रिकाओं द्वारा हिन्दी साहित्य के विविध अंगों की पुष्टि करनी चाही और अपने इस कार्य में वे निस्संदेह सफल हुए।

काव्य

राधाकुष्णदास के कथनानसार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने सर्वप्रथम शृंगार रस की कविता की स्रोर ध्यान दिया स्रौर कुछ धर्म-संबंधी ग्रंथ लिखे। उस समय उन्होंने कुछ ग्रंथ तो स्वयं लिखे, कुछ दूसरों से लिखवाए ग्रीर कुछ उन्होंने संग्रहन्सं गादन किया। इस प्रकार १८७२ से पहले श्रीर उसके बाद 'कार्तिक कर्म विधि', 'मार्गशीर्ष महिमा', 'तहकीकात पुरी की तहकीकात', 'पंचकोशी के मार्ग का विचार', 'सुजान शतक', 'भागवतशंका निरासवाद,' 'फूलों का गुच्छा', 'सुंदरी तिलक', 'प्रेम तरंग', 'गुलज़ार पुरबहार' आदि अनेक मौलिक तथा संपादित ऋथवा संग्रहीत काव्य रचनाएँ प्रकाशित हुईं । इस समय की भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की उनहत्तर छोटी बड़ी रचनाएँ श्रीर श्रमेक स्फुट कविताएँ उपलब्ध हैं जिनके श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि उन्होंने काव्य-साहित्य को विविधतापुर्ण श्रीर व्यापक बनाया। यदि गद्य की श्रीर उनका ध्यान न जाता तो संभवतः वे काव्य-रचना ख्रीर भी प्रचुर मात्रा में करते । काव्य-रचना की दृष्टि से भारतेन्द्र इस्थ्रिचन्द्र एक महान् साहित्यक संगम की भाँति हैं जहाँ लगभग सभी साहित्य धाराएँ मिल कर एक नवीन धारा को जन्म देती हैं जो फैलते फैलते जीवन के प्रत्येक कोने को स्पर्श करने लगती हैं। स्थूल रूप से उनकी रचनाएँ दो भागीं मं विभक्त की जा सकती हैं—१. परंपरानुरूप, श्रर्थात् वे रचनाएँ जिनमें परपरानुसार शैलियाँ, भाव-प्रणालियाँ स्रादि प्रइण की गई हैं, जो हमाराध्यान हिन्दी साहित्य के स्वर्ण-युग-मध्ययुग-की स्रोर स्राकृष्ट करती हैं। यहाँ तक कि 'रसा' नाम से की गई उर्दू रचनाएँ भी उसी दिशा की स्रोर सकेत करती हैं, स्रांतर केवल भाषा-माध्यम का है। २. नवीनोन्मुखी रचनाएँ, जिनमें राजभक्ति, देशभक्ति, भाषोन्नति, तथा अन्य अनेक सुधार-संबंधी विचार प्रकट किए गए हैं। दूसरे शब्दों मं, जिनमें नवोत्थानयुगीन भावनात्रों त्रौर त्राकांद्वात्रों की त्राभिव्यक्ति हुई हैं। परंपरानुरूप रचनाएँ भी दो प्रकार की हैं—१ सांप्रदायिक स्रौर र. भक्ति तथा दिव्य-प्रेम-संबंधी। परंपरानुरूप रचनाम्नों के इन प्रधान भेदों के स्रातिरिक्त भारतेन्दु हिस्चिन्द्र की रीतिकालीन शैली, समस्या-पूर्ति शैली स्रादि स्रन्य प्रकार की रचनाएँ भी उपलब्ध हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वल्लम संप्रदाय के ब्रांतर्गत पुष्टिमार्गीय वैष्णव थे। उन्हें श्रापने धर्म में श्रानन्य श्रास्था थी श्रीर जहाँ तक हो सकता या स्वयं तो उसका पालन करते ही थे, साथ ही समाज में उसका प्रचार करना वे ऋपना पुनीत कर्त्तव्य समभते थे। १८७३ में उन्होंने 'तदीय समाज' की स्थापना भी की थी। 'तदीय समाज' के नियमों श्रौर उद्देश्यों तथा प्रतिज्ञा पत्र ऋादि विविध बातों का ऋध्ययन कर लेने पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की अनन्य वैष्णवता में कोई संदेह नहीं रह जाता । वे राधा-कृष्ण के मच्चे भक्त थे ख्रीर सांप्रदायिक दृष्टि से उन्होंने ख्रनेक धर्म-संबंधी प्रंथों की रचना की । इस प्रकार के मुख्य-मुख्य प्रंथों में सर्व प्रथम स्थान 'भक्त सर्वस्व' ( १८७० ) स्रर्थात् श्रीचरण-चिह्न-वर्णन का है । तीन सौ तीस दोहों में कि ने श्री युगल स्वरूप, महाप्रभु श्री त्याचार्य त्यौर रामचन्द्रजी के चरणों के त्रगाध चिह्नों के संबंध में भाव लिखे हैं। श्रिधिकांश भाव युगलस्वरूप के संबंध में श्रीर भागवत के श्रनुसार लिखे गए 🖥 । 'कार्तिक स्नान' (१८७२) के उन्नीस दोहों, एक सोरठा, दो सबैया श्रीर पचीस पदों में राधाक्रष्ण के प्रति भक्ति श्रीर दीपदान लीला का वर्णन है। कहा जाता है कि भारतेन्द्र हिश्चन्द्र एक बार गंगा-स्नान के लिए न जा सके थे इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ की रचना हुई। 'वैशाख-महातम्य' (१८७२!) के तिरानवे दोंहों में पुराग्रसम्मत वैशाख-विधान का वर्णन है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का ऋत्यधिक श्रिय दोहा 'भरित नेह नव नीर सो बरतत सरस ग्रायोर । जयति त्रालौकिक धन कोऊ लखि नाचत मनमोर ॥' सर्व प्रथम इसी ग्रंथ के प्रारंभ में त्राता है। 'देवी छन्न लीला' ( १८७३ ) श्रीर 'प्रातःस्मरण मंगल पाठ' (१८७३) में श्रठारह पद श्रीर छन्त्रीस छन्दों में ब्रजनाला स्रों द्वारा छन्न रूप में देवी-लीला श्रीर युगलस्वरूप का प्रातः-मंगल श्रीर श्राचार्य-महिमा का उल्लेख है। इसी प्रकार 'तन्मय लीला' (१८७४), 'दानलीला' (१८७४!), 'रानी छुद्य-लीला' (१८७४), 'प्रशेधिनी' (१८७४), 'स्वरूप चिन्तन' (१८७४, वैष्णव श्राचार्यों के संबंध में), 'श्री पंचमी' (१८७५, फगुश्रा-वर्णन), 'श्रीनाथ स्तुति' (१८७७), 'श्रपवर्गगष्टक' (१८७७, वैष्णव श्राचार्यों के संबंध में), 'श्रपवर्ग पंचक' (१८७०), 'प्रातः स्मरण स्तोत्र' (१८७७), 'वैष्णव सर्वस्व' (चारों श्राचार्यों तथा मंप्रदायों श्रादि का उल्लेख), 'वल्लभीय सर्वस्व', (वल्लभाचार्य के संबंध में), 'तदीय सर्वस्व' (१८७४, नारदीय भक्ति-सूत्रका श्रमुवाद), 'भिक्त सूत्र वैजयंती' (शांडिल्य कृत भक्ति-सूत्र का श्रमुवाद), 'उत्सवावली', 'पुरुषोत्तम मास विधान', श्रादि छोटे-छोटे ग्रंथों को रचना वैष्णव धर्म के सांप्र-दायिक रूप के श्राधार पर हुई है।

भक्ति तथा दिव्य प्रेम-संबंधी रचनाश्चों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का सच्चा व्यक्तित्व भलकता है। वास्तव में उनके जीवन का केन्द्र-विन्दु प्रेमाधारित भक्ति ही थी श्रीर भौतिक वातावरण में पालित पोषित होते हुए भी उन्होंने एक सच्चा भक्त-हुद्रय पाया था। उनका 'प्रेम माजिका' (१८७१) ग्रंथ लीला, दैन्य-भाव श्रीर परम प्रेममय श्रनुभव-संबंधी कीर्तनों का संग्रह है। उसमें सा पद हैं। ग्रंथ में उपालंभ श्रीर कट्टक्तियों के श्रच्छे उदाहरण मिलते हैं। 'प्रेम सरोवर' (१८७३) में केवल इकतालिस दोहे हैं जिनमें 'चातकाभिमानी' किव ने श्रच्य तृतीया के दिन श्रपनी 'प्याय' बुभाने के लिए 'जल-दान' माँगा है। ग्रंथ में प्रेम के मार्ग की किठनाइयों, प्रेम के महस्त्र श्रीर उसकी वास्तविक पिभाषा श्रादि का उल्लेख हुत्रा है। प्रेम के श्रच्य सरोवर में 'प्यारे' श्रीर उसके जनों को नित्य नहाना होगा। वहाँ प्रेमियों की भीड़ नित्य लगी रहेगी श्रीर श्रधंकारी के श्रतिरिक्त वहाँ श्रीर कोई न श्राने पावेगा। 'प्रेमाश्र-वर्षण' (१८७३) में किव कहता है कि 'यह प्रेमाश्रु की वर्षा है, इससे जी बहलाश्रो, पर जीवितेश तुम भी कभी बरसो'। किव ने वर्षा

ऋतु में युगल-स्वरूप की प्रेम-कीड़ा तथा तत्संबंधी दृश्यों का वर्णन किया है। उसमें छिपालीस पद हैं। 'प्रेम माधुरी' (१८७६) में प्रधानतः सवैयों (दो दोहं ऋौर १३१ सवैयों ) का प्रयोग हुन्ना है। इस ग्रंथ में प्रेम का सरल-स्वाभाविक किन्तु साहित्यिक माधुर्य ख्रौर संब्ठिव से पूर्ण श्रात्यन्त सुन्दर वर्णन इश्रा है। प्रेम का ऐना उत्कृष्ट वर्णन स्वयं उनके अपन्य ग्रंथों में हो नहीं वरन अपन्य कवियों की रचनात्रों में भी दुर्लभ है। स्वयं भारतेन्द् हरिश्चन्द्र को श्रपनी यह रचना बहुत पसन्द थी। उनकी रीतिकालीन श्रंगारिक शैती की रचनात्रों के त्राति श्रेष्ठ उदाहरण भी इस ग्रंथ में मिलते हैं। 'प्रेम-तरंग' ( १८७७ ) में कृष्ण-संबंधी प्रेम का वर्षान तो है ही, किन्तु साथ हो सामान्य प्रेम का भी उल्लेख हुआ है. यद्यपि उसमें अलौकिक प्रेम की स्त्रोर संकेत अवश्य पाए जाते हैं। इस ग्रंथ में किव ने विभिन्न रागों ( ७८ + ७ ), लावनियों ( ११ ), रेख़ता (३), बँगला गान (४६), भ्रोर गज़लों (२) का प्रयोग किया है। रागों में कहीं-कहीं पर पंजाबी श्रीर बँगला में भी रचनाएँ पाई जाती हैं। हिन्दी के अपंतिम तीन पदीं और बँगला गान में 'चिन्द्रका' उपनाम श्राया है। लावनियों, रेखता श्रीर गुज़लों की भाषा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। 'प्रेम-प्रलाप' (१८७७) में कृष्ण के प्रति उपालंभ, विनय, दर्शनाभिलाषा, प्रेम, सौन्दर्थ, दैन्य त्रादि विषय हैं। कुछ पद वल्लम श्रीर विद्रल के प्रति भी संबोधित हैं। ग्रन्थ में यद्यपि कवित्त, सबैया, गुजराती भाषा में गरबा, ऋष्टपदी, लावनी, गीत त्रादि का प्रयोग हुन्ना है, तो भी पदों की प्रधानता है। यद्यि मूलतः 'प्रेम-प्रलाप' नाम से पचास पद छपे थे, किन्तु सभा के संस्करण में कुछ श्रीर मिला कर सब की कुल संख्या छिहत्तर है। कुछ पदों ख्रीर कवित्त तथा सवैयों में उपालंभ ख्रीर जीव के दैन्य का ख्रच्छा वर्णन हुन्ना है। 'होली' (१८७६) में कृष्ण त्रींर ब्रज-जीवन से सम्बन्धित होलिकोत्सव पर गाए जाने योग्य ७६ पद (एक रेखता) हैं जिनमें से दो 'माधवी' द्वारा लिखित हैं। 'मधु मुकुल' (१८८१) में भी होली (फाग)

से सम्बन्धित कुन मिला कर इक्यासी पद हैं। इस ग्रन्थ में 'जुरि ऋाए फाँ के-मस्त होली होय रही? श्रोर 'भारत मैं मची है होरी' ये दो रचनाएँ भारत की तत्कालीन ऋघोगित पर प्रकाश डालती हैं। इसके ऋतिरिक्त 'होली लीला' नामक लंबी कविता, एक होली की लावनी, एक होली की गुज़ल, तीन राजस्थानी में पद, एक पद पंजाबी में, होली, बन्दर सभा, संस्कृत राग बसन्त, श्रौर एक पद 'माधवी' द्वारा लिखित उसकी श्रन्य विशेषताएँ हैं। 'राग-संग्रह' का कुछ स्रंश १८८० (सं० १६३७) की 'हरिश्चन्द्र-चंद्रिका' श्रौर 'मोहन-चंद्रिका' में प्रकाशित हुन्रा था । १८८४ में पूर्ण संग्रह प्रथम बार प्रकाशित हुन्ना। उसमें जल-बिहार, गोवर्धन-पूजा, ग्रीष्म-ऋतु, श्री नृतिह-चतुर्दशी, मकर संक्रान्ति, महाप्रभु वल्लभाचार्यं, विद्रलनाथ, गिरिधर त्रादि की बधाइयाँ, बाल-लीला, दान-लीला, प्रवोधिनी, दीनता, ब्याहुला, श्री स्वामिनी जी की बधाई, रथ-यात्रा, गरोश चतुर्थी, राम नौमी व दशहरा-कीर्तन, जागरण, सेहरा, दान-एकादशी, बावन-द्वादशी, रास, मरन, जाड़े में पौद्धि पालना, बड़े गिरिधर जी, रघुनाथ जी, गोपी नाथ जी, धनश्याम जो, गोविन्द-राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, यदुनाथ जी. साँभी श्रादि सें सम्बन्धित १४१ पद हैं। 'वर्षा-विनोद' (१८८०) में कजली, लावनी, दोहा, गज़ल, संस्कृत की कजली, बारहमासी श्रीर श्रिधिकतर पद हैं जिनकी कुल संख्या १३० है ऋौर जिनमें प्रारम्भ में वर्षा-सम्बन्धी ऋौर बाद को कृष्ण, राधा, चन्द्रावली का जन्म, बधाइयाँ भूजा, प्रेम, तथा श्रन्य विविध लीलाश्रों का वर्णन है। 'भारत में एहि समय भई है,' 'देखो भारत ऊपर,' 'काहे तू चौका लगाय जयचँदवा,' 'टूटै सोमनाथ के मंदिर' श्रीर 'धन धन भारत के सब छत्री' में भारत की श्रतीत तथा तत्कालीन दशात्रों का वर्णन है। 'विनय प्रेम पचासा' (१८८१) मं विनय, दीनता श्रीर ज्ञान-संबंधी पद, छुप्पय श्रीर कवित्त हैं, सब पिला कर जिनकी संख्या पचास है। इस ग्रंथ में उर्द-शैली के श्रनुकरण पर कुछ खड़ीबोली की रचनाएँ भी सम्मिलित हैं। 'फूलों का गुच्छा'

(१८८२) के समर्पण में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का कथन है: 'मेरे प्राण-पिय मित्र !.... अनेक दिन पीछे तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ, इससे यह "फूनों का गुच्छा" तुम्हारे जी बहलाने के लिए लाया हूँ। इस छोटे-से प्रन्थ में ज्ञान वैराग्य ऋौर भित-संबंधी १३ लावनियाँ हैं जिनकी भाषा में स्रानेक उर्द् शब्दों का मिश्रण है। 'प्रेम-फुलवारी' (रद्रद्र) के प्रारंभ में किव ने कहा है: 'मेरे प्यारे, तुम्हें कुंजों में वा नदियों के तट पर फिरते प्राय: देखा है श्रीर इससे निश्चय होता है कि तम बड़े सैलानी हो। पर यों मन-मानी सैल करने में तम्हारे कोमल चरनों में जो कंकरियाँ गड़ती हैं, वह जी में कसकती हैं। इससे मैंने रच रच कर यह फ़ुलवारी बनाई है, सींचते रहना.....।' इस ग्रंथ में जगत-पावन-करन प्रेम का वर्णन है श्रीर वह भूमि, वृत्त, पूल, श्रीर फल नामक चार भागों में विभाजित है तथा उसके श्रंत में ('नवोदित हरिश्चन्द्रचंद्रिका,' नवंबर, सन् १८८४ की संख्या से उद्घृत) ८१ से ६१ पद तक श्री स्वामिनी जी की स्तुति के संबंध में पद हैं। पदों की पूर्ण संख्या ६३ है। 'कृष्ण-चरित्र' (१८८३) के एक कवित्त, दो सवैयों श्रीर शेष श्रहतालिस पदों में कृष्ण-संबंधी कीडाएँ तथा लीलाएँ श्रीर कुछ गंगा-स्तुतियाँ हैं।

इन प्रधान रचनाश्रों के श्रांतिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत 'दैन्यप्रलाप' (१८०३), 'उरहना' (१८७३), 'संस्कृत लावनी' (१८७४),
'श्री सर्वोत्तम स्तोत्र' (१८७६), 'निवेदन पंचक' (१८७६), 'वेणु-गीति'
(१८७७), 'पुरुषोत्तम पंचक' (१८५७), श्रादि श्रन्य छोटी छोटी
रचनाए । जनमें उन्होंने कृष्ण, राधा, चंद्रावली, वंशी, वल्लभ श्रादि
से संबंधित श्रपनी सामान्य भक्ति के उद्गार प्रकट किए हैं। स्फुट
समस्या' (१८७४), 'मानलीला फूल-बुक्तीवल' (१८७६) तथा श्रन्य
स्फुट कविताश्रों में भी उनके भक्ति, प्रेम श्रीर श्रंगार-संबंधी भाव
मिलते हैं। 'भीष्मस्तवराज' (१८७६) के दस पदों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
ने भीष्म के माध्यम द्वारा श्रपनी कृष्ण-भक्ति प्रकट की है। 'श्री सीता-

वल्लभ-स्तोत्र' (१८७६) संस्कृत में हैं श्रीर उसमें तीस श्लोक हैं। कृष्ण-भक्ति होते हुए भी सीता-वल्लभ-स्तोत्र लिखना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के व्यापक दृष्टिकोण् का परिचायक है। उनके इसी व्यापक दृष्टिकोण् श्रीर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय 'जैनकुत्इल' (१८७३) नामक एक बड़ी श्रीर प्रसिद्ध रचना से भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जैन-मंदिर में जाने के कारण निंदनीय ठहराए जाने से उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया था। उसके छतीस पदों में उन्होंने हिन्दू, जैन तथा श्रम्य विभिन्न मतों की एकता स्थापित की है।

भारतेन्दु हरिश्चनद्र की परंपरागत रचनाम्रों 'उत्तरार्द्ध भक्तमाल' (१८७६-१८७७), 'गीत गोविंदानंद' (१८७७-१८७६) म्रीर 'सतसई-शृंगार' (१८७५-१८७८) के नाम भी उल्लेखनीय हैं। 'उत्तरार्द्ध भक्त-माल' में मंगलाचरण, म्राचार्य-परंपरा की वंदना, उपक्रम श्रीर स्ववंश वर्णन के बाद उन्होंने भक्तों का शृतान्त प्रारंभ किया है। 'उपक्रम' में उनका कथन है:

'नाभा जी महराज ने भक्तमाल रस जाल । त्रालबाल हरि-प्रेम की बिरची होह दयाल ॥३८॥ ता पाछें श्रवलों भए जे हरि-पद-रत-संत । तिनके जस बरनन करत सोह हरि कहँ श्रिति कंत ॥३६॥ कबहुँ कबहुँ प्रसंग-बस फिर सो प्रेमी नाम । ऐहैं या नव-प्रंथ मैं पूरब-कथित ललाम ॥४०॥ भक्तमाल जो ग्रंथ है नाभा-रचित विचित्र । ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पवित्र ॥४१॥'

इस प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नाभादास श्रीर प्रियदास का कार्य पूर्ण किया। सब से पहला छुप्य विष्णु स्वामी के संबंध में है। ग्रंथ में उनहत्तर दोहे श्रीर एक सौ इकतालिस छुप्पय श्रीर श्रंत में एक श्लोक है। 'गीत गोविंदानंद' के संबंध में उन्होंने लिखा है: ... 'रिसक-राज बुध-वर विटित प्रेमी प्रिय-पद-सेव।
राधा-गुन गायक सदा मधु-चच जय जयदेव॥
कहँ किववर जयदेव-चच कहँ मम मित स्रिति हीन।
पै दोउ हिर-गुन-गामिनी एहि हित यह स्रम कीन॥
रिसकराज जयदेव की किवता को स्रमुवाद।
कियो सचन पै निहं लह्यौ तिन मैं तौन सवाद॥
मेटन को निज जिय खटक उर धिर पिय नँदनन्द।
तिनहीं के पद-चल रच्यो यह प्रबंध हरिचंद॥
जिमि बनिता के चित्त मैं निहं कछु हास-बिलास।
पै जेहि सो प्रिय सो लहत बाहू मैं सुखरास॥
तैसिह गीत-गुविंद स्रिति सरस निरत मम गीत।
पै जिन कहँ प्रिय तीन ते किर्हें यासों प्रीत॥

प्रारंभिक भूमिका के सात दोहों के बाद ३ सवैयों, ३ दोहों ऋौर ३ पदों में मंगलाचरण है। तत्पश्चात् 'सामोद दामोदरः' नामक प्रथम सर्ग २ पद), बीच में बिना नाम के द पद, ऋौर फिर 'नागर नारायण' नामक सतम सर्ग (१२ पद) हैं। ऋंत में तीन दोहे हैं जिनमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का कहना है:

'श्रष्टपदी चौबीस इमि गाई किव जयदेव।
भाषा करि हरिचंद सोइ कही प्रेम-रस भेव॥
गुप्त मंत्र सम पद सबै प्रगटै भाषा माहिं।
यह श्रपराध महा कियो यामें संसय नाहिं॥
छमिहैं निज जन जानि सो जुगल दास तकसीर।
हरिहैं श्रपनो समुक्ति जिय किठन मोह-भव-पीर॥'

'सतसई मिंगा।' में बिहारी की प्रभिद्ध 'सतसई' के पचासी दोहों पर कुंडलियाँ हैं। वैसे तो एक दोहे पर एक ही कुंडलिया है, किन्तु किसी-किसी दोहे पर तान या चार कुंडलियाँ तक हैं। इसलिए कुल कुंडलियों की संख्या १०५ (एक सो पाँच) है। कुंडलियाँ बहुत सुन्दर बन पड़ी हैं। बिहारों के समस्त दोहों पर कुंडलियाँ लिखने का समय संभवतः भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को न मिल सका।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की नवीनोन्मुख रचनान्त्रों में क्राँगरेज़ी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों स्प्रौर भावों एवं विचारों का उल्लेख हुन्ना है। ऋँगरेज़ी गज्य के सुख, राज्यभक्ति, त्रार्थिक शोषण, भारतीय गौरव श्रीर पतन, भाषा-समस्या, पश्चिम से उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश में विविध सुधार तथा उन्नति के साधन जुटाना त्रादि श्रमेक बातें इन नवीनोन्मख रचनात्रों में पाई जाती हैं। श्रपने विचार-स्वातंत्र्य के कारण भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को गवर्नमेंट का कोप-भाजन भी बनना पड़ा था। किन्तु इस बात की उन्हें तिनक भी चिन्ता न थी। देश का हित ख्रौर कल्याण ही उनके लिए सर्वोपरि था । 'स्वर्गवासी श्री ऋलवरत वर्ग्गन ऋंतर्लापिका' (१८६१) १४ दिसंबर, १८६१ को कीन विकटोरिया के पति प्रिंम एल्बर्ट की मृत्यु के अवसर बनी ४ छप्यों की अंतर्लापिका है। 'श्री राजकुमार-सुखागतपत्र' (१८६६) ड्यूक श्रॉत्र एडिनचरा के भारतागमन के श्रवमर पर लिखा गया था। यह 'पत्र' गद्य-पद्य-मिश्रित है। कवित्त श्रीर देहा छंदों का ग्रौर साथ ही एक षट्ऋपुन-रूपक का प्रयोग हुन्न्रा है। कवित्तीं श्रीर दोहों की संख्या १४ है। 'सुमनोऽञ्जलिः' (१=७०) में ड्यक श्रॉव एडिन्बरा की काशी-यात्रा के सम्बन्ध में बापूदेव, राजाराम बेचनराम, हुँढिराज, विश्वनाथ, विनायक शास्त्री ब्राः के संस्कृत रुनोक क्रांर माथ ही नारायण ऋौर इनुमान कवि की हिंदी कविताएँ संग्रहीत हैं। भारतेन्द् हिंग्श्चन्द्र ने एक कवित्त 'काशी में प्रत्या के हित महाराज-कुमार के स्राने के हेत्र लिखा। १८७१ के नवंबर में टाइफ़ॉयड (िषम) ज्वर के कारण कई दिनों तक ब्रिंस ग्रॉद वेल्स की ग्रवस्था कष्ट साध्य हो गई थी। उस अवसर पर भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने १८७१ में 'श्रीमान प्रिंस स्राफ़ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता' की रचना की। कविता में केवल ६ दोहे हैं। १८७४ में कीन विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक श्चॉव ऐडिन्बरा का विवाह रूस की राजकुमारी ग्रैंड डचेज़ मेरी के साथ होने के उपलच्य में 'मँह-दिखावनी' (१८७४) का २० दोहों में निर्माण हुआ । यह कविना 'हरिश्चन्द्र मैगज़ान' (१५ फ़रवरी) में प्रकाशित हुई थो। १८७५ में प्रिंस ऋॉव वेल्स (सम्राट् सप्तम एडवर्ड) के भारतागमन के श्रवसर पर 'श्री राजकुमार-श्रुमागमन-वर्णन' (१८७५) नामक कविता ४१ दोहों में लिखी गई जो 'बाला बोधिनी' (खं० ३, सं०६, सं० १६३३) में प्रकाशित हुई थी। 'भारत भिन्ना' (१८७५) में भारत जननी युवराज के सामने अपनी भक्ति प्रकट करती श्रीर माँगें रखती है। इस कविता में विविध पद्य-पंख्या दश है। कहा जाता है कि 'भारत भिन्ना' की रचना बा० हमचन्द्र बनर्जी की कविता की छाया लेकर हुई स्त्रीर उसका प्रकाशन 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' (ख० २, सं० ८-१२, सन् १८७५, मई-सितंबर) में हुन्ना। 'विजयिनी-विजय-वैजयंती', 'मारत वीरत्व' स्त्रीर प्रस्तुत रचना के बहुत-से पद एक दूमरे में सम्मिलित कर लिए गए थे। 'मानसोपायन' संग्रह है जिसमें १८७५ में प्रिंस ऋाँव वेल्स के भारतागमन के समय आमंत्रित की गईं संस्कृत, हिन्दी, बँगला, तामिल, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उर्दू, श्रॅंगरेज़ी श्रादि में रचित कविताएँ हैं (कवित्त, दोहे, छुप्पय, पद ब्रादि)। स्वयं भारतेन्दु इरिश्चन्द्र ने एक पद ऋौर एक गुजराती में कविता लिखी थी। प्रार्यम्भक गद्यांश में उन्होंने स्रानने राजभक्ति पूर्ण उद्गार प्रकट किए हैं। यह संप्रह १८७७ में प्रकाशित हुन्ना न्त्रौर महारानी के भारत-राजराजेश्वरी-गद ग्रहण करने के अवसर पर युवराज को भेंट किया गया। 'हिन्दी की उन्नति पर च्याख्यान' (१८७७) जून माल में हिन्दी-वर्द्धिनी सभा, प्रयाग में दिया गया था। ६८ दोहों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भाषा की उन्नति को सब उन्नति का मूल बताया है। इस रचना से उनके भाषा-प्रेम श्रीर देशभक्ति संबंधी विचारों पर बहुत श्रन्छा प्रकाश पड़ता है। १८७७ के दिल्ल-दरबार के अवसर पर रचित 'मनोमुक्कलमाला' (१८७७) में राजराजेश्वरी के चरणों में समर्पित ऋँगरेज़ी-फारसी वर्णों (वर्णचित्र) तथा नागरी ऋंकों ऋंकचित्र) से सुसजित वाक्यों का क्रमशः ६ स्त्रौर ६ दोहों में पुष्पोपहार, ७ दोहों में एक स्वामाविक भाषा में कविता, एक रंग चित्र का दोहा, संस्कृत (४ छंद) में राजराजेश्वरी की स्तुति स्त्रौर एक गुज़ल ( १८७६ ) है । 'भारत वीरत्न' (१८५८) की रचना श्रफ़ग़ान-युद्ध के छिड़ने पर हुई थी। इसमें भारतीय सेना की प्रशंसा और भारतीय नरेशों से ऋँगरेज़ों को सैनिक सहायता देने के लिए प्रार्थना है। उसमें पद्म-संख्या ४० है। 'विजय-बल्लरी' (१८८१) के ४० दोहों में ऋफ़गान-युद्ध में विजय-प्राप्ति पर दर्ष प्रकट किया गया है स्त्रीर साथ ही ऋँगरेज़ी श्लीर मुसलमानी राज्यों की तुलना त्रौर क्रॅंगरेजी शासन के स्रन्तर्गत स्रार्थिक परिस्थित स्रौर दृष्टिकोण का उल्लेख है। 'विजयिनी-विजय-पताका या वैजयंती' (१८८२) मिश्र-युद्ध की विजय के उपलद्य में लिखी गईं थी। उसमें दोहा, रोला स्रादि की संख्या ६४ है ख्रीर कवि ने देश के ख्रतीत गीरव का गान ख्रीर वर्तमान ऋघोगति पर चौभ प्रकट कर ऋपनी देशवस्मलता भी प्रकट की है। 'नए जुमाने की मुकरी' (१८८४) में ऋँगरेज़ी, ग्रैजुएट, चुंगी, अमला, ऋँग-रेजों द्वारा त्र्यार्थिक शोषण, त्र्रखनार, खितान, कानून, शरान त्र्यादि नवीन विषयों पर चौदह मुकरियाँ हैं। 'जातीय मंगीत' (१८८४) इँगलैंड के राष्ट्रीय गान का अनुवाद है। इँगलैंड की नैशनल ऐंथेम सोसायटी (१८८३) के अन्तर्गत वहाँ के राष्ट्रीय गान का भारत की लगभग सभी भाषात्रों में गेय त्रानुवाद हुए थे। श्रान्त में, 'रिपनाष्टक' की रचना १८८४ में हुई। लार्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेंस ऐक्ट तोड़ने, मैसूर राज्य को उसके राजवंश को सौंपने, स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने, शिच्छा-सधार प्रस्तत करने तथा ऐसे ही अन्य शासन-संबंधी उदार कार्यों के कारगा भारतवासियों में ऋत्यधिक सम्मानित ऋँ।र लोकप्रिय हो गए थे। ब्याठ छुंदों की रिपनाष्टक कविता उनके विलायत लौटने के समय लिखी गई थी। उसमें रिपन के लिए स्तुत्यात्मक दृष्टिकोण ग्रहण किया गया है।

उपर्यक्त रचनात्रों के त्रातिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत भिक्त, प्रेम, श्रंगार त्रीर नवीन विषय-संबंधी क्रानेक स्फुट दोहे, कवित्त, सवैया, पद, गृज़ल (उर्दू कविता) क्रादि उपलब्ध हैं। व्यंग्य क्राँर हास्य की दृष्टि से 'उर्दू का स्थापा' (१८७४) क्राँर 'वन्दर सभा' (१८७६) उल्लेखनीय हैं। 'वकरी विलाप' (१८७४) धर्म क्रींर स्वर्ग के नाम पर हिंसात्मक वकरा-त्रिल पर वकरी का विलाप है। 'वसंत होली' (१८७४) के १६ दोहों में मन पर पड़े ऋतुराज के प्रभाव क्रांर 'प्रात-समीरन' (१८७४) के २१ पयार छन्दों में प्रातःकालीन वायु के दिव्य प्रभाव का वर्णन है। 'श्री जीवन जी महाराज' (१८७२), 'चतुरङ्ग' (१८७२) त्रीर 'मूक प्रश्न' (१८७७) जैसी रचनाएँ केवल मनोरंजन की दृष्टि से लिखी गई है।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने 'सुन्दरी तिज्ञक' (१८६६ में प्रकाशित) श्रीर 'पावस-कवित्त-संग्रह' नायक काव्य-संग्रह-ग्रन्थ भी प्रकाशित किए जिनमें परम्परानुमार शृंगार पूर्ण कवितात्रों की प्रधानता है। दुमरे संग्रह के सम्बन्ध में तो कोई मतभेद नहीं है। 'सुन्दरी तिलक' का बाँकीपुर संस्करण भारतेन्द्र कृत कहा गया है। किन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि इस ग्रन्थ का सम्पादन भारतेन्दु के कहने से 'द्विज' कवि मन्नालाल ने किया था। राधाकुष्णदास ने इसे 'सम्पादित, संग्रहीत व उत्साह देकर बनवाए' प्रत्थों के क्रान्तर्गत रक्ला है। भारतेन्टु हरिश्चन्द्र ने स्वयं संपादन किया या किसी दूसरे से मंपादित कराया, यह बात यहाँ स्पष्ट नहीं होती। अन्यत्र राधाकुष्णदास ने लिखा है: "उसी समय (१८०२ सं पहले) 'सुन्दरो तिलक' नामक सवैयों का एक छोटा सा संग्रह छपा। तब तक ऐसे ग्रंथों का प्रचार बहुत कम था। इस ग्रंथ का बड़ा प्रचार हुआ, इसके कितने ही संस्करण हुए, बिना इनकी स्त्राज्ञा के लोगों ने छापना श्रीर बेचना श्रारम्भ किया, यहाँ तक कि इनका नाम तक टाइटिल पर से छोड़ दिया। परन्तु इसका उन्हें कुछ ध्यान न था। श्रव एक संस्करण खङ्ग विलास प्रेस में हुन्ना है जिसमें चौदह सौ के सबैया हैं; परन्तु इन सवैयों का चुनाव भारतेन्दु जी की किच के अनुमार हुआ। या नहीं यह उनकी आत्मा ही जानती होगी।''

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्राप्य रचनात्रों के उग्रुंक्त विवरण से यह स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि उनकी प्रतिभा बहुमुखों थी और उनके साहित्य का चेत्र अत्यन्त व्यापक था । वे सरल से सरल और गंभार से गंभीर विषय पर सुन्दर रचनाएँ प्रम्तुत कर सकते थे। उनकी साहित्य सुजन की शिक्त अपि विकतित और बनवती थी। वे मातृभाषा के निःस्वार्थ सच्चे सेवक, देशभक्त, परदुःखकातर, उदार, धर्मपरायण आदि एक साथ अनेक रूप प्रहण कर साहित्य-चेत्र में अवतीर्ण हुए थे और अपने समय के प्रतिनिधि साहित्यकार थे।

## ३. स्त्रालोचना

## नाटक

पिछले अध्याय में भारतेन्द्र हिंग्शचन्द्र से पूर्व के हिन्दी नाट्य-साहित्य की संद्यित ऐतिहासिक रूप-रेवा दी जा चुकी है श्रीर इस श्रीर संकेत किया जा चुका है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र से पूर्व हिन्दी में नाटकों का एक प्रकार से स्रभाव था। इन दृष्टि से हिन्दी नाटकों तथा नाट्य-कता का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। भारतीय स्त्राचार्यों ने काव्य के दो भेद माने हैं--- हुएय काव्य ऋौर श्रव्य काव्य । हुएय काव्य वह है जिसमें कवि के हृदयगत आशय का आनंद देख कर उठाया जा सके। श्रव्य काव्य का स्त्रानंद कानों से सन कर उठाया जाता है। नाटकों की गणना ६ १ य काव्य के ब्रान्तर्गत मानी जाती है। हिन्दी साहित्य के मध्य युगीन स्त्राचार्यों ने अब्य काब्य के कुछ विविध पत्तों पर तो विचार किया, किन्त दृश्य काव्य की श्रोर उनका ध्यान श्राकृष्ट न हो सका। संभवतः नाटकों का प्रचार न रह जाने के कारण वे ऐसा न कर सके हों । स्त्रस्तु, जिस समय भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने नाट्य-साहित्य के निर्माण की ऋोर ध्यान दिया उस समय हिन्दी की न तो ऋपनी नाट्य-परंपरा ही थी ग्रौर न तत्संबंधी लच्चण-प्रनथ ही थे। उनके सामने केवल प्राचीन नाट्य-परंपरा के श्रनसार लिखे गए संस्कृत के लुत्तगा-ग्रंथ थे। किन्त ऐतिहासिक घटना-चक्र ने भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में एक दूसरी परिस्थिति भी उत्पन्न कर दी थी। हिन्दी-भाषियों का संपर्क श्रॅग-रेज़ों के माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य के साथ स्थापित हो चुका था। नवीन शिद्धा की त्रायोजना के श्रांतर्गत स्थापित स्कूनों श्रीर कॉलेजों में वे शेक्सिपयर तथा अन्य पाश्चात्य नाटककारों की कृतियों का अध्ययन कर चुके थे श्रथवा करने लगे थे। शेक्सिपियर की रचनाश्रों ने उनका ध्यान विशेष रूप से श्राकृष्ट किया, स्थोंकि एलिजबेथकालीन नाट्य-कला

श्रीर प्राचीन भारतीय नाट्य-कला में बहुत-कुछ साम्य था। इसके श्रविरिक्त श्रॅगरेज़ों ने भारत में श्रपने प्रधान-प्रधान केन्द्रों में श्रभिनय-शालाएँ भी खोल खी थीं जहाँ ग्रुँगरेज़ी नाटकों के ग्रामिनय के माथ-साथ ग्रॅंगरेज़ो में ग्रनूित कालिदास कृत 'ग्रामिज्ञान शाकुंतल' का ग्रामि-नय भी कभी-कभी हो जाया करता था। ऐसे स्रवनरों पर उच्च शिचित भारतवासी भी ऋामंत्रित होते थे। स्वयं भारतेन्द्र ने ग्रपनी बंगाल-यात्रा मे जिन नाटकों का प्रचार देखा था वे पूर्णतः पाश्चात्य प्रभाव के स्रांतर्गत त्र्या चुके थे। इन सभी कारणों से शिद्धित हिन्दी भाषियों की नाट्यामि-रुचि में परिवर्तन उपस्थित होना ग्रवश्यंभावी था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जिस समय नाटक साहित्य के निर्माण की ख्रोर ध्यान दियां उस समय उनके लिए दो मार्ग खुले हुए थे-या तो वे नवोत्थानकालीन भावना से प्रेरित होकर केवल प्राचीन ग्राचार्यों के सिद्धान्तों का पालन करते, या बँगला के नाटककारों की भाँति पूर्णरूप से पश्चिम का स्त्रनुकरण करते । किन्तु वे समन्वयात्मक बुद्धि लेकर ग्रवतिग्त हुए थे । श्चन्धानुकरण करना तो वे जानते ही न थे। इसलिए देश, काल श्रीर परिस्थिति के ऋनुसार उन्होंने प्राचीन भारतीय नाट्य-पद्धित में से त्रावश्यक ग्रीर उपयक्त तत्व ग्रहण कर हिन्दी के नवीन नाट्य-धर्म की स्थापना कौ । हिन्दी के 'भरत-नाट्य-शास्त्र' 'नाटक' (१८८३) नापक प्रबंध में स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का कथन है :

'प्राचीन समय मं संस्कृत भाषा में महाभारत ऋादि का कोई प्रख्यात वृत्तांत ऋथवा किन-प्रांदोक्ति संभूत, किंवा लोकाचारसंघटित, कोई किल्यत छाख्यायिका ऋवलंबन करके, नाटक प्रसृति दशविध रूपक छोर नाटका प्रभृति छाछादश प्रकार उपरूपक लिपिबद्ध होकर, सहृदय सभासद लोगों की तात्कालिक रुचि ऋनुसार, उक्त नाटक-नाटका प्रभृति हश्यकाव्य किसी राजा की छाथवा राजकीय उच्चपदा-भिषिक्त लोगों की नाट्यशाला में छाभिनीत होते थे।

'प्राचीन काल के स्रभिनयादि के संबंध में तात्कालिक कवि लोगों

की स्रोर द्रशंकमंडली की जिस प्रकार रुचि थी, वे लोग तदनुसार ही नाटकादि हर्थ काव्य-रचना करके सामाजिक लोगों का चित्त-विनोदन कर गए हैं। किंतु वर्तमान समय में इस काल के किंव तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की स्रपेचा स्रमेकांश में विलच्छा है, इससे संप्रति प्राचीन मत स्रवलंबन करके नाटक स्रादि हर्थ काव्य लिखना युक्तिसंगत नहीं बोध होता।

'जिस ममय में जैसे सहुद्य जन्म ग्रहण करें छौर देशीय रीति-नीति का प्रवाह जिस रूप से चलता रहे, उस समय में उक्त महुद्यगण के स्रांत:करण की वृत्ति स्त्रोर मामाजिक रंति-पद्धति इन दोनों विषयों की समालोचना करके नाटकादि दृश्यकाव्य प्रणयन करना योग्य है।

'नाटकादि दृश्यकाव्य प्रण्यन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति ही पित्याग करे यह ग्रावश्यक नहीं है, क्योंकि जो सब प्राचीन गीति वा पद्धित ग्राधुनिक सामाजिक लोगों की मतपोषिका होंगी वह मब ग्रावश्य प्रहण होंगी। नाट्यकला कोशल दिखलाने को देश, काल ग्रींग पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि ग्यनी उचित है। पूर्वकाल में लोकातीत ग्रासंभव कार्य की ग्रावतारणा सम्यगण को जैसी दृदयहारिणी होती थी, वर्षमान काल में नहीं होती।

'श्रव नाटकादि हश्यकाव्य में श्रस्वाभाविक सामग्री-पिषेष क काव्य सहृदय सम्य-मंडली को नितांत श्रक्रिक्स है; इमलिए स्वाभाविकी रचना ही इस काल के सम्यगण की हृदय-ग्राक्षिणी है, इसमें श्रव श्रलोकिक विषय का श्राश्रय करके नाटकादि हश्यकाव्य प्रणयन करना उचित नहीं है। श्रव नाटकों में कहीं 'श्राशां:' प्रभृति नाट्यालंकार, कहीं 'प्रकरी', कहीं 'विलोभन', कहीं 'संफट', 'पंचसंबि' वा ऐसे ही श्रन्य विषयों की कोई श्रावश्यकता नहीं रही। संस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक में इनका श्रनुसंधान करना, वा किसी नाटकांग में इनको यस्तपूर्वक रख कर श्राधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा कल होता है श्रीर यत्न व्यर्थ हो जाता है। संस्कृत नाटकादि रचना के

निनित्त महामुनि भरतजी जो सब नियम लिख गए हैं, उनमें जो हिंदी नाटक-रचना के नितांत उपयोगों हैं श्रांर इस काल के सहृदय सामा-जिक लोगों की रुचि के श्रमुयायी हैं वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं।

महापुनि भरत के लिखे हुए नियमों में हिंदी नाटक-रचना के लिए नितांत उपयोगी श्रोर तत्कालीन सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के श्रनुयायी नियमों मे भारतेन्द्र हिश्चन्द्र ने 'प्रतिकृति' (Scenes), 'जवनिका वा बाह्यपटी' (Drop Scene), 'प्रम्तावना' (भेदों सहित), 'चर्चरिका', 'वृत्ति'' 'उपद्मेप', 'प्ररोचना', 'नेपथ्य', 'उदेश्यबीज', 'वस्तु', 'उद्देश्य', 'ऋभिनय', 'पात्र', 'ऋंगांगी भेद', 'वैषम्यपात दोष', 'ग्रंक', 'ग्रंकावयव', 'विरोधक', 'नायक', 'परिच्छट-विवेक', 'देशकाल प्रवाह', 'विष्कंभक', 'नाटक रचना प्रणाली', 'विद्षक', 'रस', 'रस विरोध', ग्रौर नाटक तथा श्रमिनय-संबंधी ग्रन्य रफुट नियमों का उल्लेख श्रीर विवेचन किया है जैसे, श्रालंकार शास्त्र, नायिकाभेद, पात्रों का स्वर, पात्रों की दृष्टि, ब्राटि। 'नाटक' के प्रारंग में रूपक के दश मेटों का उल्लेख है। उन्होंने नाम तो ऋठारहों उपरूपकों के गिनाए हैं, किन्तु परिभाषा, उदाहरण त्र्यादि नाटिका, त्रांटक, गोष्ठी सट्टक त्र्यार नाट्यरासक के ही दिए हैं शेष के संबंध में उनका कथन है: "न तो सबों के भाषा में उदाहरण हैं न इन सबों का काम ही विशेष पड़ता है, इससे मविस्तर वर्णन नहीं किया गया । यहाँ पर यह ध्यान देने ये य बात है कि भारतेन्दु हिश्चिद्र ने उपर्युक्त गृहीत नियमों में नांदी (पूर्वरंग), भरतवास्य, त्र्यर्थत्रकृतियों, कार्यावस्थात्र्यों, संधियों त्र्यादि का उल्लेख नहीं किया। नांदी के संबंध में तो उन्होंने स्पष्टका से कह

१. 'नाटक' (१८८३), पृ०७६७-८००, भारतेन्दु नाटकावली, इंडियन प्रस, प्रयाग, १६२७, प्रथम संस्करण ।

दिया है: '''' नांदी-रचनादि विषय के नियम हिन्दी में प्रयोजनीय नहीं ''''।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने दृश्य-काव्य के तीन भेद माने हैं—काव्यमिश्र, शुद्ध कौतुक ग्रीर भ्रष्ट । शुद्ध कौतुक के ग्रन्तर्गत उहोंने कठपुतली वा खिलोंने ग्रादि से सभा इत्यादि का दिखलाना, गूँगे-बिहरे का नाटक, बाजीगरी व वोड़े के तमाशे में संवाद, भूत-प्रेतादि की नकल ग्रीर मभ्यता की ग्रन्यान्य दिल्लिगयाँ मानी हैं । भ्रष्ट, ग्रार्थात् जिनमें नाटकत्व रोष नहीं रह गया था, के ग्रांतर्गत उन्होंने भाँड, इन्द्रसभा, राम, यात्रा, लीला ग्रीर फाँकी ग्रादि की गणना की है, ग्रीर पार्मियों के नाटक, महाराष्ट्रों के खेज यद्यि काव्यमिश्र थे तथारि काव्यहीन होने के कारण उन्हें भी भ्रष्ट माना है । काव्यमिश्र नाटकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है—प्राचीन ग्रीर नवीन । प्राचीन के प्रति उनके दृष्टिकोण का उल्लेख ऊपर हो चुका है । नवीन का उल्लेख करते हुए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का कथन है :

'श्राज-कल योरोप के नाटकों की छाया पर जो नाटक लिखे जाते हैं श्रोर वंग देश में जिस चाल के बहुत से नाटक बन भी चुके हैं वह सब नवीन भेद में परिगणित हैं। प्राचीन की श्रपेचा नवीन की परम मुख्यता बारंबार हश्यों के बदलने में हैं श्रोर इसी हेतु एक-एक श्रंक में श्रोनेक गर्भों को कल्पना की जाती है क्य कि इम ममय में नाटक के लेखों के साथ विविध हश्यों का दिखलाना भो श्रावश्यक समक्ता गया है। इन श्रंक श्रोर गर्भों को कल्पना यो होनी चाहिए, यथा पाँच वर्ष के श्राख्यान का एक नाटक है तो उसमें वर्ष-वर्ष के इतिहास के एक-एक श्रंक श्रोर उस श्रंक के श्रन्तः वाती विशेष-विशेष समयों के वर्णन का एक-एक गर्भोंक। श्रथवा पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है तो प्रत्येक घटना संपूर्ण वर्णन का एक-एक श्रंक श्रोर भिन्न-भिन्न स्थानों में विशेष घटनातः पाती छोटी-छोटी घटनाश्रों के वर्णन में एक-एक गर्भोंक। ये नवीन नाटक मुख्य दो भेदों में बँटे हैं—एक नाटक, दूसरा गीतिक्राक।

जिनमें कथा भाग विशेष और गीति न्यून हों वह ना्टक और जिसमें गीति विशेष हों वह गीति रूपक । यह दोनों कथाओं के स्वभाव से अनेक प्रकार के हो जाते हैं किन्तु उनके मुख्य भेद इतने किए जा सकते हैं यथा—१. संयोगांत—अर्थात् प्राचीन नाटकों की गाँति जिसकी कथा संयोग पर समाप्त हो । २ वियोगांत—जिसकी कथा अन्त में नायिका वा नायक के मरण वा और किसी आपद घटना पर समाप्त हो ( उदाहरण "रण्धिरप्रेममोहिनी") ३. भिश्र—श्रर्थात् जिसके अन्त में कुछ लोगों का तो प्राण्वियोग हो श्रीर कुछ सुख पांवें।

'इन नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य ये होते हैं यथा-१. श्रंगार २. हास्य ३. कें।तुक ४. समाज-संस्कार ५, देश-वत्सलता। शृंगार ग्रीर हास्य के उदाहरण देने की ग्रावश्यकता नहीं, जगत में प्रसिद्ध हैं। कौतुकविशिष्ट वह है जिसमें लोगा के चित्तविगोदार्थ किसी यंत्र-विशेष द्वारा या ग्रौर किसी प्रकार ग्रद्भुत घटना दिखाई जायँ। समाज-संस्कारक नाटकों में देश की कुरीतियों का दिखलाना मुख्य कर्त्त व्य कर्म है। यथा शिद्धा की उन्नति, विवाह-संबंधी कुरीति-निवारण, ग्रथवा धर्म संबंधी ग्रन्थान्य विषयों में संशोधन इत्यादि । किसी प्राचीन कथानाग का इस बुद्धि से संगठन कि, देश की उससे कुछ उन्नति हो इसी प्रकार के त्र्यन्तर्गत है। ( इसके उदाहरण, मावित्री-चरित्र, दुःखिनी बाला, बाल्य-विवादविद्रुषक, जैसा काम वैसा हो परिणाम, जय नारसिंह की, चक्षुदान इत्यादि । ) देशवरसल नाटकां का उद्देश्य पढनेवालों वा देखनेवालों के हृद्य में स्वदेशानुराग उत्स्व करना है ऋौर ये प्रायः कदण ऋौर वीर रस के होते हैं। ( उदाहरण-भारतजननी, नीलदेवी, भारत दुर्दशा इत्यादि।) इन पाँच उद्देश्यों को छोड़कर वीर, सख्य इत्यादि अन्य रसीं में भी नाटक बनते हैं।'

× × ×

'श्राजकल की सभ्यता के श्रनुसार नाटकरचना में उद्देश्यफल उत्तम निकलना बहुत श्रावश्यक है। यह न होने से सभ्यशिष्टगण ग्रंथ का तादृश श्रादर नहीं करते, श्रर्थात् नाटक पढ़ने वा देखने से कोई शिक्षा भिले, जैसे सत्यहरिश्चन्द्र देखने से श्रार्थ जाति की सत्य प्रतिश्चा, नील-देवी से देशस्नेह इत्यादि शिक्षा निकलती है। इस मर्थाश की रच्चा के हेतु वर्ष्य मान समय में स्वकीया नायिका तथा उत्तम गुण विशिष्ट नायक को श्रवलंबन करके नाटक लिखना योग्य है। यदि इसके विरुद्ध नायिका नायक के चरित्र हों तो उसका परिणाम बुरा दिखलाना चाहिए। यथा नहुप नाटक में इंद्राणी पर श्रासक्त होने से नहुष का नाश दिखाया गया है, श्रर्थात् चाहे उत्तम नायिका-नायक के चरित्र की समाप्ति सुखमय दिखलाई जाय। नाटक के परिणाम से दर्शक श्रीर पाठक कोई उत्तम शिक्षा श्रवश्य पावें ?

श्रस्तु, भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने परिवर्तित समय श्रीर रुचि के श्रनुमार पाश्चात्य नाट्य-पद्धति का श्रवलम्बन भी ग्रहण् किया । बहुत से श्रव्रयुक्त प्राचीन नियम छोड़ देने ग्रांर उस काल में प्राचीन नियमों के ग्रशास्त्रीय प्रचलित श्रर्थ ग्रह्मा करने में उन्होंने के ई हानि नहीं समकी, जैसे, उन्होंने गर्भाक को 'दृश्य' के ऋर्थ में स्वीकार किया। परिणाम यह हुशा कि न केवल भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने, वरन् उनके नेतृत्व में श्रन्य नाटककारों ने भी प्राचीन के साथ-साथ नवीन या पाश्चात्य नाट्य-पद्धति की छोर ध्यान दिया । भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र तथा उनके समय के ब्रान्य नाटककारी की रचनात्रों में से किसी में नांदी-पाठ है, किसी में नहीं है, किसी में प्रस्तावना है, किसी में उसका ग्राभाव है। कोई नाटक रस-प्रधान है तो कोई कुत्रल-प्रधान । साथ ही लगभग सभी प्रमुख नाउककारों ने श्रंक-संबंधी प्राचीन नियम का उल्लंघन किया । दृश्य-परिवर्तन बहुत शीघ्र होने लगा ग्रीर पाश्चात्य शैली के श्रनुभार प्रत्येक श्रंक के ग्रारंभ में संकेत-चिह्न दिए जाने लगे। विष्कंभक, प्रवेशक, श्रंकावतार, श्रंकम्प्व श्राटि की योजना भी बहुत कम हो गई थी । पूर्णतः प्राचीन नियमों के अनुसार लिखे गए नाटकों में ही उनका प्रयोग पाया जाता है। प्राचीन नियमों

के विरुद्ध प्रहसनों में भी एक से ऋधिक—दो-तीन या ऋधिक — ऋंक या 'हुश्य' रहने लगे। कथोपकथन की हुष्टि से प्राचीन नियम का पालन प्रायः सभी नाटककारों ने किया है। साथ ही पारसी नाटकों के प्रनावांतर्गत भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र तथा श्रन्य नाटककारों की कृतियों में पद्यात्मक संवाद भी मिलते हैं। सौन्दर्य-पूर्ण कवितात्रों में रीतिकालीन परंपरा का प्रभाव मिलता है । प्राचीन नाट्य-शास्त्र के श्रानुसार चुंबन, बध, त्र्यालिंगन, स्नान, यात्रा, मृत्यु, युद्ध त्र्यादि जो वर्जित दृश्य माने गए थे वे भी रंगमंच पर दिखाए जाने लगे। नवीन शैली का श्रनुमरण करते हुए भी भारतेन्द्र तथा उनके समकाजीन नाटककारों के पात्रों में अन्तद्वन्द्र का अभाव पाया जाता है। इस संबंध में यह कहना अनुष्युक्त न होगा कि यद्यपि तत्कालीन नाटकों की रचना-पद्धति में वाह्य दृष्टि से ऋनेक पिवर्तन हुए, किन्तु उनकी ऋात्मा श्रनेक श्रंशों में भारतीय ही बनी रही-रस, श्रन्तर्द्वन्द्व के श्रभाव त्र्यादर्श पात्रों के निर्माण त्र्यादि की दृष्टि से, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर से कोट-पतलून पहिनने वाना भारतीय मन से भारतीय बना रहे । साधारण मनव्यों में से पात्रचुने जाने पर भी उनके चरित्रों में उत्थान-पतन दिखाई नहीं देता। प्रारंभ से लेकर ऋंत तक वे प्रायः एक ही से बने रहते हैं। नाटकां के नवीन विषयों स्नार उद्देश्यों की स्नार स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने संकेत कर दिया है । वृत्तियों की त्रोर नाटककारों का ग्रविक ध्यान न गया। भरत-वाक्य-संबंधी नियम भी उपे चित होने लगा । कहने का तारार्थ यह है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र द्वारा नवविकसित नाट्य-वर्म के स्रांतर्गत नाटककारों ने स्वच्छन्दता का परिचय दिया। नवीन नाट्य-धर्म पुरातन को लिए हुए भी नव'न था। विगुद्ध नवीन प्रणाली के अनुसार लिखे गए नाटकों में तो प्राचीन नियमों के पालन का प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु प्राचीन नाट्य-शास्त्र के विद्वान्तों के ग्रनमार लिखे गए नाटकों में नवीन प्रणाली श्रौर तत्कालीन नाटकीय वातावरण का प्रभाव मिलता है। नवीन प्रभाव से

विल्कुल मुक्त शायद ही कोई रचना मिले। इसके श्रांतिरिक्त एक ही नाटककार ने प्राचीन श्रीर नवोन दोनों प्रकार के नियमों के अनुसार श्रालग-श्रालग रचनाएँ प्रस्तुत कीं। कुछ नाटककारों की रचनाश्रों में प्राचीन श्रीर नवीन का मिश्रण है। यह मिश्रण केवल वाह्य नाटकीय विधानों की दृष्टि से ही नहीं, विषय की दृष्टि से भी है। वाह्य विधान यदि प्राचीन है तो विषय नवीन है, श्रीर यदि विषय प्राचीन नियमानुसार है तो विधान नवीन है। वास्तव में सच तो यह है कि भारतेन्दु हिरिश्चन्द्र द्वारा स्थापित नाट्य-धर्म यदि बिल्कुल प्राचीन नहीं है, तो बिल्कुल नवीन भी नहीं है। इसी स्वच्छंद नाट्य-प्रणाली के प्रकाश में उनकी नाट्य-रचनाश्रों का श्रध्ययन करना न्यायपूर्ण श्रीर उचित होगा।

कथावस्तु—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा निर्मित नाट्य-रचनात्रों का पिछले त्राध्याय में उल्लेख हो चुका है। उनकी नाट्य-रचनात्रों में श्रन् ित त्रीर मीलिक दोनों प्रकार की रचनाएँ हैं श्रीर उनकी कथावस्तु शों की प्रमुख विशेषता है प्रेम। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के लगभग सभी नाटकों का प्रधान श्राधार या तो स्त्री-पुरुष का व्यक्तिगत प्रेम है, या ईश्वर-प्रेम है, या सत्य-प्रेम है, या देश-प्रेम है। वास्तव में कथावस्तु श्रों के चयन में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का निजी जीवन ही प्रतिविंबित है। 'विद्यामुंदर' की कथावस्तु विद्या ग्रीर सुंदर के प्रेम पर श्राधारित है। 'पाखंड विडंबन' की कथावस्तु भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के वैष्णव धर्म के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर चुनी जान पड़ती है। 'धनंजय-विजय' की कथा के सार श्रोर श्रांतम भत-वाक्य से भी उनके नवोत्थानकाजीन देश प्रेम की पृष्टि होती है। 'कर्पूर-मंजरी' में भी प्रेम-तत्व विद्यमान है। श्रन्द्रित नाटकों में केवल 'मुद्राराच्चस' विशुद्ध राजनीति की दृष्टि से चुना गया नाटक है। मं।लिक रचनाश्रों, जैसे, 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'चन्द्रावली', 'भारत-जननी' श्रादि में स्पष्टतः प्रेम का कोई न कोई

रूप ही इमारे सामने आता है। भागतेन्द्र हिंग्श्चन्द्र के नाटकों का श्रध्ययन करने पर उनमें उनकी हृदय वृत्ति का परिचय प्राप्त हुए जिना नहीं रहता । इसके त्रातिरिक्त उनकी कथावस्तुएँ धौगाणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय हैं ऋौर वे प्रख्यात, उत्पाद्य ऋौर मिश्र तीनों प्रकार की हैं। श्रनूदित नाटकों की कथात्रों के चुनने में तो भाग्तेन्दु हरिश्चन्द्र को स्वतंत्रता नहीं था, किन्तु मौलिक रचनात्रों की कथावस्तुएँ उपर्युक्त शीष कों के स्रांतर्गत ही रखी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, 'सत्य हरिश्चन्द्र' की कथा पौराणिक श्रौर प्रख्यात है 'चन्द्रावली' की कथा उत्पाद्य है, ( भागवत पुराण में केवल चन्द्रावली के नाम का उल्लेख है ), 'मारत दुर्दशा' का कथा राष्ट्रीय ∖वं सामाजिक द्यौर उत्साद्य है, 'नीज़देबी' का कथा ऐतिहासिक किन्तु उत्पाद्य है, ऋौर ऋंत में प्रहसनों की कथाएँ सामाजिक स्नार उत्पाद्य हैं । इस प्रकार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने वस्त-चयन में मं। जिकता प्रदर्शित की है। उन्होंने प्रसिद्ध आख्यान लेकर द्यानी कलाना के योग से उन्हें नवीन रूप प्रदान किया है। कथावस्त को रोचक बनाने के लिए भी नाटक कार ने अपनेक विशेष परिस्थितियां पात्रों अथवा आदशों का निर्माण केवल अपनी कलाना-शक्ति के श्राधार पर किया है। इन दृश्यों श्रयवा पात्रों का कोई ऐतिहासिक या पीराणिक प्रमाण नहीं मिलता। 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'चन्द्रावर्ता'. 'नील्देवां' श्रादि इसके प्रत्यन्न उदाहरण हैं। साय ही उनका संगठन भी स्वतंत्र रूप से हुत्रा है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने ग्राने नाटकों मं ऐतिहासिक या पोनािश्विक पात्री की जावन-गाया की विशेष घटनाएं ही नाटकीय रूप में रखी हैं। हरिश्चन्द्र का सत्य-प्रेम, चन्द्रावला का कृष्णान्।ग. नीलदेवी का वीरता ख्रीर प्रतिशोध संबंधित विषयां की त्रात्माएँ हैं जो वस्तुत्रों का ब्राधार बन जाती हैं। 'भारत दुर्दशा' में भारत की करुणाजनक परिस्थिति प्रधान त्र्याधार है । उनकी इन वस्तुत्रों में शाखा-प्रशाखाएँ नहीं निकलतीं। वस्तु-संगठन में उनकी विशेषता है सरलता । उनका वस्तु-संगठन दुरूह नहीं है । जिन

मीलिक नाटकों की रचना उन्होंने की उन सब में प्रासंगिक कथा-सूत्रों के निर्माण से या घटनायों के ग्राधिक्य से श्राधिकारिक कथावस्त जटिल नहीं बनने पाई । एक ही कथावस्तु समान गति से आगे बढ़ती चली जाती है। कोई श्राख्यान लेकर उन्होंने सीधेसादे ढंग से उसे श्रंको या दृश्यों या गर्भोंकों में विभाजित कर श्रंत तक पहुँचा दिया हैं। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के नाटकों में कथावस्तु का त्र्यधिकांश प्रारंभिक परिचय, परिचय के विकास और चरम सीमा के श्रंतर्गत समाप्त हो जाता है। चरम सामा के तरंत बाद ही कथा का उतार एकदम होकर शीघता के साथ उसका श्रंत हो जाता है श्रीर श्रंतिमफल की प्राप्ति हो जाती है। 'भारतदुर्दशा' में तो चरम सीमा पर ही कथा समात हो जाती है। चरम सीमा के समाप्त होते ही हमारा कुतूहल शान्त हो जाता है। उस समय कार्य-सिद्धि एकाएक हुई सी प्रतीत होती है। हम सोचने लगत हैं कि बड़ी जल्दी कार्य की सिद्धि हो गई। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के नायक या उनकी नायिका अपने महान आदर्शवाद का अवलम्बन प्रहण कर कार्य-सिद्धि प्रस्तुत करते हैं। राजा हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली श्रीर नीलदेवी ऐसे ही नायक श्रोर नाथिका हैं। नाटकों में ऐसी परिस्थितियाँ बनती चली जाती हैं जिनमें नायक-नायिकात्रों की त्रात्मशक्ति पूर्ण विकित हो जाती है ग्रीर श्रंत में वे श्रपना ध्येय प्राप्त कर लेते हैं। कार्य की प्रगति में कुछ स्थलों को छोड़कर ग्रास्वामाविक ग्रौर दैव संयोग से घटित घटनात्रों का उल्लेख नहीं के बराबर है। त्रांकों के विस्तार त्रार्थात् भारतीय नाट्य-पद्धति के अनुसार उन्हें बड़ा-छोटा रखने की दृष्टि से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने स्वच्छंदता का परिचय दिया है । भारतेन्द्र के कथानकों में कार्य व्यापार की कमी होते हुए भी उनमें रोचकता है, मन रमानेवाली शक्ति है; उनमें शैथिल्य का अभाव है। उनमें घटनात्रों या कार्य-व्यापार के स्थान पर किसी एक भावना की प्रधानता है। प्रत्येक वस्तु में नायक या नायिका की विरोधी शक्तियों का उल्लेख तो श्रवश्य रहता है, किन्तु वाह्य-द्वन्द्व का श्रिधिक स्थान नहीं मिलता । भारतेन्द् हरिश्चन्द्र के समय की नाट्य-परिस्थितियों के श्रनुमार उनकी कृतियों में चमत्कार-पूर्ण श्रीर तड़कमड़क वाले दृश्यों का श्रमाव नहीं है। प्रत्येक नाटक में पारसी थिएटगें, रासलीला आदि का प्रभाव है। साथ ही उनके लगभग सभी नाटकों में विनोद उत्पन्न करनेवाला त्रांश त्रावश्य रहता है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की कथावस्तुःश्रों में प्रायः सर्वप्रथम एक सामान्य वातावरण का परिचय मिलता है जिसमें नाटक का परिचय छिपा रहता है। यह पिचय गद्य के माध्यम द्वारा श्रयवा पद्यात्मक रचना द्वारा दिया जाता है। इस प्रारंभिक ऋंश में ही नाटक का स्त्राभास मिल जाता है। वह परिचय ही धीरे-धीरे नाटकीय कथावस्तु में विकसित होता है। पात्रों का कुछ-कुछ परिचय भी इसी ऋंश में रहता है । नाटककार ने प्रारंभिक परिचयात्मक स्रांश को पाठकों के सामने रखते हुए कलात्मकता प्रदर्शित की है। उसे रुचिकर बनाने के साथ-साथ उसने नाटकीय तखों का भी पालन किया है । लेखक हमें सरलतापूर्वक मुख्य परिस्थिति से पिन्चित करा देता है ख्रौर इमारी उत्सुकता बढ़ाता है। स्वगतों ग्रौर पत्रों के द्वारा भी वस्तु-विन्यास प्रस्तुत किया गया है । कथोपकथन साधारणतः दो या तीन व्यक्तियों में रहता है । भारतेन्ट हरिश्चन्द्र ने प्रत्येक कथावस्तु को रोचक बनाने श्रीर उस रोचकता को सँभालने की चेष्टा की है।

नाटककार की हृदय-वृत्ति की प्रधानता होने के कारण रचनाओं में रस का श्रभाव नहीं है। उनमें लेखक की सजीवता श्रीर प्रतिभा, उसका उत्साह प्रत्यन्न दृष्टिगोचर होता है। कथावस्तु के संगठन में नाट्य-शास्त्र के श्रंगों का पालन हुआ हो या न हो, किन्तु उनमें नीरसता कहीं भी नहीं है। उनमें भारतेन्दु के जीवन की स्वाभाविक तरंगें हैं, स्वाभाविक उछास है। उनका निर्माण नाटककार ने श्रपने जीवन के चागें श्रोर से ली गई सामग्री से कर यथार्थ की स्थापना की श्रीर श्रपने समकालीन जीवन के गहन श्रध्ययन का परिचय दिया। श्रपने नाटकों की कथावस्तुश्रों में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने श्रपना श्रीर श्रपने नाटकों की कथावस्तुश्रों में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने श्रपना श्रीर श्रपने

चारों श्रोर के राष्ट्रीय, सामाजिक श्रीर धार्मिक जीवन को श्रत्यन्त कुशलता के साथ पिरो दिया है। तत्कालीन समाज के सभी पत्तों श्रीर वर्गों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, वह भी सुंदर, मनोरंजक श्रांर कमगद्ध रूप में। यही कारण है कि उनके जीवन-काल में ही उनके कथानक लोकप्रिय श्रीर श्रमुक श्णीय सिद्ध हो गए थे। उनसे हम केवल भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की ही नहीं, वरन् उन्नीसवीं शताब्दी उपार्द्ध के समस्त शिचित समुदाय की मान सिक वृत्ति का परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की प्रथम नाट्य-कृति 'विद्यासुंदर' (स्नन्दित) है। इस नाटक की कथावस्तु में 'सिंहामन बत्तीसी' क्रीर 'बैताल पचीसी' की कहानियों का सा त्रानंद त्राता है । 'त्रिभुवन मोहिनी' विद्या का रूप-वर्णन सुन कर सुंदर का प्रेम के वशीभूत हो वर्द्धमान नगर त्र्याना, चौकीदार से भत्तर स्त्रीर स्त्रंत में सुंदर का उससे त्राशीवींद पाना, हीरा मालिन त्रीर सुंदर की भेंट, सुंदर का उसे मौती बनाना, मुंदर द्वारा गुँथी हुई माला का विद्या के पास पहुँचना, विद्या का माला बनाने वाले पर बिना देखे मोहित हो जाना, मालिन द्वारा उस 'चाँद के दुकड़े' से मिलने का उपक्रम किया जाना, फिर विरह की पीर, सुरंग खोद कर गुप्त मार्ग का बनना, विद्या श्रीर सुंदर का गुप्त रीति से विवाह श्रीर मिलन, सुंदर का संकट में पड़ना ऋादि कथांशों में ऋस्वाभाविकता ऋौर ऋद्भुतता होने पर भी कथा मनोरंजक है। सुंदर का संकट में पड़ना ही कथा का चरमोत्कर्ष है। संपूर्ण कथानक में लोकप्रिय प्रेम-कथात्रों का वातावरण है। प्रेम में सात्विकता का श्रभाव श्रीर शारीरिकता का प्राधान्य है। नाटकीय कथावस्तु की रचना नवीन प्रणाली के अनुसार हुई है। उसमें नांदी, प्रस्तावना, भरत-वाक्य स्त्रादि भी नहीं है। स्त्रीर बद्यपि उसमें ऋर्थ-प्रकृतियाँ, कार्यावस्थाएँ श्रीर संधियाँ खोजी जा सकती हैं, किन्त यह प्रयास व्यर्थ है। 'पाखंड-विडंबन' का कथानक प्रतीकात्मक है।

'धनंजय-विजय' का कथानक अत्यन्त मरल है। उसमें पद्यों का अधिक प्रयोग हुन्ना है। इस रचना की कथावस्तु पुराण-प्रसिद्ध है न्त्रीर उसका वर्णन एक ही ऋंक में हुआ है। कथा का संबंध एक हा दिन से है और उसमें यद्ध का वर्णन है जो स्त्री के कारण नहीं हुआ। रचना का आरंभ पूर्वरंग, परोचना ग्रांर प्रस्तावना से होता है तथा नियमानसार ग्रर्थ-प्रकृतियों, कार्यावस्थात्रों स्त्रोर संधियों का सुंदर प्रयोग पाया जाता है। 'कर्पर-मंजरी' के कथानक से पाचीनकालीन नाट्य-शास्त्र श्रीर धामिक परिस्थितियों ( तांत्रिक मत ) पर प्रकाश पड़ता है। कथा का सूत्रपात चन्द्रगाल के राजभवन से होता है ख्रीर भीगोलिक स्थानी तथा वैवाहिक प्रथा की दृष्टि से उसका संबंध दिल्ला भारत से है। भारतीय ऋतुत्रों, महानों, ज्योतिष संबंधी बातों ऋादि का भी उसमें उल्लेख है। 'कर्पूर-मंजरी' के कथा-संगठन में भी नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्ती का पालन किया गया है। सहक की लगभग सभी विशेषताएँ उसमें हैं। सहक में प्रवेशक ग्रीर विष्कंनक नहीं होते। शेष वार्ते नाटिका के समान हैं ( ग्रांक, वृत्ति, हास-परिहास, श्रंगारिकता श्रादि की दृष्टि से )। रचना का नामकरण भी नायिका के ब्राधार पर हुन्ना है। उसमें ब्रद्भुत रस का समावेश है। 'मद्राराज्ञम' की कथा का मुख्य उद्देश्य चाणक्य द्वारा राज्ञस से चन्द्रगृप्त का मंत्रित्व स्वीकार कराना है। उसमें दो कटनीतिज्ञों का संघर्ष है। उसका घटनाक्रम अत्यन्त कौशल के साथ संगठित किया गया है। स्त्राधिकारिक स्त्रौर प्रासंगिक कथा स्रों के पार-स्वरिक संबंध-निर्वाह से नाटक में सींदर्य की वृद्धि हुई है। प्रारंभ में चाणक्य का राज्ञस को चन्द्रगुप्त का मंत्री बनाने की दृद्र प्रतिज्ञा करना, राज्ञ की मुहर का मिलना तथा शकटदास से पत्र लिखवाना ग्रांर उसे मलयकेत को दिखाना, राज्ञस के प्रयस्नों का विकल होना, चाणुक्य श्रीर चन्द्रगुत की मिथ्या कलह श्रीर राद्धस का मंत्रित्व स्वीकार करना, इन कथांशों में क्रमशः पाँचों श्रर्थप्रकृतियों का सुंदर निर्वाह हुन्ना है। इसी प्रकार चार्यक्य द्वारा कथा का सूत्रपात होना, राज्ञत के प्रयत्नों

का निष्फल होना तथा चाण्क्य श्रीर चन्द्रगुप्त में कृतिम विरोध होना, मलयकेतु श्रीर राज्ञ्स में विरोध, राज्ञ्स का वधस्थान को जाना, श्रीर श्रंत में राज्ञ्य द्वारा मंत्रित्व स्वीकार कर लेना, इन श्रंशों में क्रमशः पाँचों कार्यावस्थाश्रों का, श्रीर चाण्क्य द्वारा प्रतिज्ञा, शकटदास द्वारा पत्र लिखवाया जाना श्रीर चंदनदास का पकड़ा जाना, राज्ञ्स की विफलता तथा चाण्क्य श्रीर चन्द्रगुप्त का कृत्रिम विरोध, मलयकेतु श्रीर राज्ञ्स का सचमुच का विरोध श्रीर राज्ञ्य की मानसिक स्थिति, श्रीर श्रंत में राज्ञ्य का चंदनदास को छुड़ाने जाना, इन श्रंशों में क्रमशः पाँचों संधियों के निर्वाह द्वारा कथावस्तु के विभिन्न श्रंगों का सुंदर संगठन उपस्थित हुशा है। कथा की सभी घटनाएँ निश्चित रूप से श्रातिम फल की श्रोर उन्मुख हैं श्रीर वे पाठकों की उत्सुकता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। संपूर्ण कथानक में शिथिलता तथा श्रसंगत वातों का नाम भी नहीं है। कथा में पूर्वरंग, प्ररोचना तथा श्रस्तावना, भरत-वाक्य तथा नाटक के श्रन्य श्रावश्यक तत्वों का प्रयोग हुश्रा है। संपूर्ण कथा का समय एक वर्ष है।

'दुर्लम बन्धु' की कथावस्तु के संगठन में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कोई विशेष स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकती था। उनमं कथानक ज्यां का स्यों है। किन्तु अनुवाद करते समय उसमें कुछ असामंजस्य और गड़-बड़ी उपस्थित हो गई है, जैसे, एक स्थान पर कहा गया है 'उनका एक जहाज़ त्रिपुल को गया है, दूसरा हिन्दुस्तान को'। कथा के भारतीय आवरण में होने पर हिन्दुस्तान को जहाज़ जाना कुछ अजीव सा मालूम होता है। ऐसे ही और भी कई अंश उसमें मिलते हैं। साथ ही यहु-दियों के स्थान पर जैनों को रखना भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता। भारत में आयों और जैनों में उतना संवर्ष नहीं रहा जितना यूरोप में ईसाइयों और यहूदियों में। वास्तव में पूर्ण रूप से अविकल या पूर्णतः स्वतंत्र अनुवाद न होने के कारण 'दुर्लम बन्धु' के कथानक में अनेक अस्वामाविक और असंगत स्थलों का समावेश हो गया है।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की मौलिक रचनात्रों में 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित' नामक प्रइसन की कथावस्तु का मूल तत्कालीन सामाजिक जीवन में है। लेखक ने समाज के भिथ्याचार पर तीच्या व्यंग्य किए हैं। राजा शिवप्रसाद को भी उसने नहीं छोड़ा। वास्तव में समाज के विभिन्न चेत्रों से सामग्री लेकर भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने श्रपने इस प्रइसन की कथावस्तु का सीधे श्रीर सरल ढंग से संगठन किया है। श्रारंभ से श्रांत तक प्रइसन में एक ही लच्य का निर्वाह हुश्चा है। उसमें घटनाश्चों का श्राधक विस्तार नहीं है। कथा का प्रारंभ नांदी श्रीर प्रस्ताव से हुश्चा है। ग्रंत में भरत-वाक्य से कथा का उद्देश्य स्रष्ट हो जाता है—

'निज स्वारथ को घरम दूर या जग सी होई। ईश्वर पद में भिक्त करें छुल बिनु सब कोई॥ खल के विष-बैनन सो मत सज्जन दुख पार्वें। छुटै राज-कर मेब समय पै जल बरसावें॥ कजरी ठुमरिन सो मोड़ि सुख सत कविता सब कोई कहै। यह कविवानी बुध-बदन में रिव सिस लों प्रगटित रहै॥'

'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक हिन्दी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है। नाट्य-कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट रचना समभी जाती है। उसकी कथा में पुण्य श्रौर पवित्र भावनाश्रों का विशाल उद्गम है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने 'सत्य हरिश्चन्द्र' की कथा का विभाजन चार श्रङ्कों में किया है। प्रारंभ में ही उन्होंने सत्त्रधार के मुख से तत्कालीन रईसों का सजीव चित्र चित्रित किया है। साथ ही प्रथम श्रंक में राजा हरिश्चन्द्र की परीचा लेने के लिए इन्द्र, विश्वामित्र श्रौर नारद के कथोपकथन की कल्पना से उन्होंने कथा को एक विशेष सीन्दर्य प्रदान किया है। कथावस्तु में कुछ परिवर्तन उपस्थित कर भी भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने श्रपनी मौलिकता प्रदर्शित की है। इनमें सब से श्रधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वप्न-संबंधी है। चएडकीशिक में राजा हरिश्चन्द्र श्राखेट के

लिए जाते हैं श्रीर महाविद्याश्रों का चीत्कार सुन कर विश्वामित्र से उनको रत्ता करते हैं । विश्वामित्र स्त्रीर राजा में वार्तालाप होता है श्रौर राजा विश्वामित्र को पृथ्वी दान में दे डालता है। प्रस्तुत रचना में एक 'त्राज्ञात नामगोत्र ब्राह्मण को' पृथ्वी स्वप्न में दान दी जाती है। इस स्वप्न से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने राजा के सत्य-प्रेम श्रीर दान वीरत्व का महत्व ऋौर भी बढ़ा दिया है। चरडकौशिक की कथा के इस श्रंश में जो दोष है उसका परिहार इस स्वप्न-संबंधी बृत्त मे हो जाता है। इस कल्पना के बाद भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने राजा को श्रांतरिक प्रेरणा, इन्द्रादि को एकत्र श्रापस में मिलाने तथा उभय पत्त के मनोमिलिन्य को मिटा कर' नाटक को उपदेशपद बनाने आदि का दृष्टिकोण प्रहण कर नाटकीय कथा-वस्तु का जो विकास उपस्थित किया है वह स्तुत्य हं। चएडकौशिक के स्त्राधार पर स्रनूदित कुछ, वर्णनों के श्रातिरिक्त गंगावर्णन, काशीवर्णन, श्मशान श्रीर चांडाली स्रादि का वर्णन उनका स्रपना है। इन वर्णनों में कवि की कुशलता का परिचय प्राप्त होता है। कथा की प्रत्येक घटना के वर्णन में स्वाभाविकता त्र्यौर कलात्मकता का ध्यान रखा गया है। किन्तु उन वर्णनों का संबंध राजा हरिश्चन्द्र के समय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता । स्वयं ऋपने में कलात्मक होते हुए भी ये वर्णन कथा के नैसर्गिक प्रवाह में बाधा-स्वरूप-सिद्ध होते हैं। साथ ही दितीय श्रंक के बाद 'तृतीय ऋंक में ऋड्डावतार', रानी शैब्या का विस्तृत विलाप, कथावस्तु में अस्यधिक कारुएय, राजा हरिश्चन्द्र द्वारा गङ्गा का वर्णन (गङ्गा हरिश्चन्द्र के बाद भगीरथ द्वारा लाई गई थां) श्रादि बातें चिन्त्य हैं। श्रीर यद्यपि नाटक का आरंभ पूर्वरंग, प्ररोचना तथा प्रस्तावना, और अन्त भरत-वाक्य से होता है, किन्तु वस्तु-संगठन की दृष्टि से ऋर्थप्रकृतियों, कार्यावस्थात्रों स्त्रौर संधियों के प्राचीन नियमों का विधिवत् पालन नहीं हुस्रा । संभवतः इनकी स्रावश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि भारतेन्द् इरिश्चन्द्र ने 'नाटक' नामक निवंध में इन तत्वों का उल्लेख न कर

उनके संबंध में श्रपना निर्ण्य प्रकट कर दिया है। यह ठीक है कि 'नाटक' की रचना 'सत्य हरिश्चन्द्र' के बाद हुई थी किन्तु 'नाटक' में उन्होंने श्रपने साहित्यिक जीवन के व्यावाहारिक श्रनुभवों को ही स्थान दिया था। हाँ, 'सत्य हरिश्चन्द्र' का कथानक श्रपनी सरल गित से बढ़ता हुश्रा चरम सीमा पर पहुँचता हुश्रा श्रवश्य दिखाई देता है। उसके तुरंत बाद ही नाटक का श्रंत हो जाना उसकी कला है। नाटकीय कथावस्तु के श्रंतिम फल का भोक्ता राजा ही नायक है, क्योंकि वह श्रपने धर्म श्रोर सत्य की कठिन परीचा में उत्तीर्ण होता है। संपूर्ण कथा श्रनेक विध्न-बाधाश्रों को चीरती हुई श्रपने श्रंतिम उद्देश्य तक पहुँच जाती है। श्रीर कुछ दोषों के रहते हुए भी वस्तु के निर्वाचन श्रीर कृत्य की कृत्यकार्यता की दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने श्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

'चन्द्रावलो' की कथावस्तु भी ऋत्यन्त सरत्त गित से विकसित होती हुई श्रपने श्रंतिम ध्येय तक पहुँच जाती है। उसमें कथा-वैचिन्न्य का श्रमाव है। समान गित से चलने के कारण उसका प्रभाव मन्द श्रवश्य पड़ जाता है, किन्तु उसकी पूर्ति कथा की रसात्मकता से हो जाती है। यह रचना प्रम-रस से पिरपूर्ण है। कुछ श्रालोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि हिन्दी साहित्य में महात्मा सूरदास के श्रातिरिक्त श्रन्य कोई किन प्रेम का ऐसा उत्तम वर्णन करने में समर्थ नहीं हुश्रा। चन्द्रावली का पूर्वानुराग ही कमशाः प्रेम में पिरिणित हो जाता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने चंद्रावली के प्रेम, विरह श्रांर मिलन द्वारा उस प्रेम का वर्णन किया है जो इस संसार में प्रचलित नहीं है। संपूर्ण कथावस्तु का संगठन 'प्रेम, विरह तथा मिलन तीन ही शब्दों में हुश्रा है श्रोर इसी कम से इतने सुश्रंखिलत रूप में गठित हुश्रा है कि कहीं उखड़ा-सा नहीं है। 'उसमें 'निस्पृह देवी प्रेम का सजीव चित्रण सच्चे प्रेमी भक्त द्वारा हुश्रा है श्रोर एक एक पद प्रेमियों की निधि है।' चन्द्रावली के प्रेम में हुदय की समस्त मनोवैज्ञानिक पृक्षभूमि

के साथ श्रनुराग है जो संसार को स्पर्श करते हुए भी उससे परे है। प्रकृति के साहचर्य से उस अनुराग में श्रौर भी तीव्रता उत्पन्न की गई है। प्रकृति को जीवन का पूरक मान कर हृदय की सात्विकता के उन्मेष के लिए प्रकृति का साहचर्य उपयक्त समभा गया है। यही कारण है कि योगिनी-रूप श्रीकृष्ण श्रीर चन्द्रावली के मिलन से यमना की शोभा का वर्गान कर एक पवित्र वातावरण उत्पन्न किया गया है । इस प्रकार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने हृद्यगत अनुराग को प्रकृति के रेखाचित्र में अंकित कर घटना को ऋलौकिक रूप दिया है ऋौर उसमें समस्त रागात्मक ऋन्-भवों का स्पष्टीकरण किया है जो पुष्टिमार्ग की साधना में पूर्ण रूप से वटित होते हैं; क्योंकि श्रीकृष्ण का श्रानुग्रह-पूर्वक मिलन परिणाम है श्रीर उससे चन्द्रावली युक्त होती है। यह रागात्मक ऋनुभव दाम्पत्य प्रोम की दिशा में विकसित हुन्ना है जिसमें न्नात्म-समर्पण की संपूर्ण भावना है। लौकिकता के चेत्र से उसका वहीं तक संबंध है जहाँ तक लोक-लाज ऋौर वंश-मर्यादा का भय है। इन बाधाओं का प्रतिकार करने पर प्रेम के प्रकट करने में कोई बाधा नहीं रह जाती। इसी भावना के श्रांतर्गत मीराँ का श्रात्मोत्सर्ग है। लोक-लाज की उपेचा ही श्रात्मिक प्रम की सबसे बड़ी स्वीकृति है। उसी समय प्रेम भीतिक पद से ऊपर उठ जाता है। श्रात्म-समर्पण श्रीर श्रात्मोत्सर्ग की दृष्टि से चन्द्रावली श्रपने व्यक्तिस्व तक को भुला बैठती है। यहाँ तक कि वह श्रापना परिचय भी प्रियतम के रूप में देने लगती है। यह श्रद्धेत भावना प्रेम की पराकाष्ठा है। इस प्रकार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने प्रकृति का स्त्राश्रय लेकर रागात्मकता की परिणाति श्राली किक श्रानभति के रूप में की है। साथ ही काव्य-तत्व ने उनके दृष्टिकोण को श्रौर भी सौन्दर्यपूर्ण बना दिया है। कोमल श्रौर स्निग्ध भावनाश्चों को संगीत का आश्रय मिला है और भावनाएँ और भी श्रिधिक तीव हो उठी हैं। 'चन्द्रावली' की कथा में श्रानराग, प्रकृति श्रीर काव्य के सम्मिश्रण से भावनाश्रों के चित्र उभर श्राए हैं श्रीर यही उसका सौंदर्य है। उसमें श्रानुकृति (नाटिका) श्रीर रस (नाटक) का

श्रपूर्व सम्मिलन है। वह एक श्रनुपम काव्यात्मक धेमाल्यान है। किन्तु काव्य-तत्व स्रीर रसात्मकता के कारण कथानक के प्रवाह स्रीर कार्य-व्यापार को स्त्राघात पहुँचता है, यह ब्रावश्य स्वीकार करना पड़ेगा। प्राचीन नाट्य-शास्त्र की दृष्टि से वस्तु-विन्यास के लगभग सभी ऋावश्यक श्रंग उसमें मिल जाते हैं। कथावस्तु का विभाजन नार श्रंकों में है श्रांर कथा उत्पाद्य है। सम्पूर्ण कथा में स्त्रियों की ही प्रधानता है। कृष्ण जी केवल ग्रांत में ग्राते हैं, वह भी पहले जोगिन के वेष में । नायक ग्रीर नायिका का मिलन ज्येष्ठा की आज्ञा से ही होता है । उसमें पूर्वरंग, प्ररोचना तथा प्रस्तावनाग्रीर अन्त में भरत-त्राक्य के त्रातिरिक्त अर्थप्रकृतियों, कार्यावस्थात्रों स्रोर संधियों का सुन्दर निर्वाह मिलता है। नाटिका में विष्कंभक का प्रयोग तो उचित हुन्ना है, किन्तु 'दूसरे श्रंक के श्रंतर्गत श्रंकावतार' दूषित है। सम्भवतः उसका प्रयोग श्रंतर्सधि के रूप में हुश्रा है। सम्पूर्ण नाटिका में कैशिकी वृत्ति हैं श्रौर उसके चारों भेद क्रमशः चारों त्रांकों में श्रारोपित होते हैं। 'चन्द्रावली' के वस्त-विन्यास में एक सौन्दर्य यह भी है कि उसमें भारतीय नाट्य-शास्त्र सिद्धान्तों के घटित होने के ऋतिरिक्त पाश्चात्य पद्धित के श्चनुसार समय, स्थान ऋौर कार्य संबंधी संकलनत्रयी का भी ऋच्छा निर्वाह हुआ है। उसके श्रामिनय में डेट या अधिक से श्राधिक दो घंटे लगेंगे। साथ ही सारी कथावस्तु का संबंध एक ही स्थान से क्रौर उसमें एक ही कार्य की प्रधानता है।

'विषस्य विषमें षघम' में बड़ीदा नरेश श्री महाराज मल्हारराव गायकवाड़ के कुत्सित व्यभिचार पर उन्हें राज्य च्युत किए जाने के विषय पर ग्राधारित कथा है। इसमें वस्तु-संगठन का कोई विशेष चमत्कार नहीं खोजा जा सकता क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा सब बातें कहलाई गई हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस भाण में भंडाचार्य द्वारा स्त्री के प्रभाव का वर्णन करते हुए इतिहास पर भी हिष्ट डाली है ग्रीर उन कारणों का उल्लेख किया है जिनके ग्रंतर्गत भारत में ग्रॅगरेजी राज्य की स्थापना हुई । वास्तव में इतिहास श्रीर राजनीति-संबंधी विचारों से भारतेन्दु इरिश्चन्द्र की देशवरसलता श्रीर देशिहतैषिता में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता। वे भारत में श्राँगरेज़ी राज्य की स्थापना को ऐतिहासिक घटना-चक द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के श्रानुकूल समक्तते थे श्रीर उन समय की विचारधारा के श्रानुसार, श्राँगरेज़ी राज्य में दोष देखते हुए श्रीर उन दोषों की श्रालांचना करते हुए भी, भारतेन्दु इरिश्चन्द्र की देश-बस्सलता में राज्य मक्ति का भी यथेष्ट पुट विद्यमान था। उनके स्त्री-प्रभाव-संबंधी विवार देशी राज्यों की विलासिता का ध्यान में रखते हुए प्रकट किए गए हैं। उनका भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के चरित्र या जीवन से संबंध जोड़ने की चेष्टा श्रसंगत है। भाग की रचना नाट्य-शास्त्र के सिद्धांतों के श्रनुसार हुई है। एक दुश्चरित्र व्यक्ति के चरित्र को दिखला कर सामाजिकों को हुँसाने श्रीर उन्हें वैसे श्राचरण से दूर रखने के जिए 'विषस्य विषमीषधम्' की रचना हुई है। उसमें एक श्रंक है श्रीर श्राकाश की श्रीर देख कर बातें भी कही गई हैं।

'भारत-जननी' श्रौर 'भारतदुर्दशा' से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के देश-प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। 'भारत-जननी' में गीतों की प्रधानता है। उसमें कोई विशेष कथा नहीं भिलती। केवल भारत माता को केन्द्र मान कर तत्कालीन भारतीय जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का उल्लेख कर दिया गया है। वैसे भी श्राँपेरा की कथावस्तु का संगठन सामान्य रूपक की कथावस्तु की भांति नहीं हो सकता।

'भारतदुर्दशा' की कथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कल्पना की उपज है ग्रीर उसका ग्राधार कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। हाँ, यदि उसका कोई ग्राधार माना जा सकता है तो वह उनका समकालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ग्रायिक ग्रीर सांस्कृतिक जीवन है ग्रीर उससे सच्चे ग्रापों में यथार्थवाद की पुष्टि होती है। यथार्थवाद

दे०, लेखक कृत 'भारतेन्दु की विचारधारा'

श्रपने वास्तविक रूप में इतिहास के ही निकट की वस्तु है। भारत दुर्दशा' की कथा भारतेन्टु हरिश्चन्द्र की देश-वस्तलता ऋौर देश-हितैषिता का स्रादर्श उदाहरण है। नवोत्थान काल में उत्पन्न होने के कारण वे देश के स्रतीत गौरव की भावना से तो त्रानुपाणित थे ही, साथ ही वे अपने चारों स्त्रोर उसी महान देश की अधोगित देख रहे थे। उसकी त्रघोगति में यदि विदेशी स्नाक्रमणकारियों स्रौर शासकों का हाथ था तो स्वयं भारतवासियों का भी कोई कम हाथ नहीं था। एक स्रोर तो विद्रोह के बाद सरकार दमन-नीति का श्रनुसरण कर रही थी श्रीर दूसरी त्रोर भारतवासियों में ब्रानेक चारित्रिक दोष उत्पन्न हो गए थे। ऐसी पिरिधित में या तो पूर्णतः सरकारी नीति का समर्थन किया जाता, जैसी राजा शिवप्रसाद की नीति थी, ऋार जिस मार्ग का स्रवलंबन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ग्रहण न कर सकते थे, ब्राथवा सरकार की कुनीतियों की श्रालोचना करते हुए जन-हित पर भी ध्यान रखा जाता, जिसके फलस्वरूप सरकार का कोप-भाजन बनना पड़ता। भारतेन्टु हरिश्चन्द्र ने श्रॅंगरेज़ी राज्य की श्रच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए दूसरे मार्ग का श्रनुषरण किया। 'भारतदुर्दशा' में उन्होंने भारतवासियों की दुर्दशा पर श्रपना चोभ प्रकट किया है श्रीर तत्कालीन शिच्चित समुदाय की श्रमहायावस्था प्रदर्शित की है। श्राँगरेज़ी राज्य में श्राँगरेज़ जाति के गुणों का अनुकरण कर उन्नति की स्रोर उन्मुख होने के स्थान पर भारतवासियों को महांघकार में डूबते हुए देश-प्रेमी भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को घोर निराशा होती है । उसी नैराश्यजनित त्र्यवस्था में भारत-भाग्य श्रपनी छातो में कटार का त्राघात कर लेता है त्रीर इस प्रकार कथा दुःखांत हो जाती है। कथा का दुखांत होना एक तो पाश्चात्य प्रभाव प्रदर्शित करता है, दूसरे उसका स्रांत यथार्थवाद पर स्राधारित है। तत्कालीन भारतीय जीवन के जर्जरित रूप का चित्रण करना ही 'भारतदुर्दशा' के लेखक का उद्देश्य था--रचना का शीर्षक भी यही प्रकट करता है। इस कार्य में उसे सर्वथा सफलता प्राप्त हुई है। अपने भावों का

मानवीकरण कर उसने कथा का संगठन किया है। लेखक की सफलता का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है कि आज भी उसकी रचना पढ़ने के बाद भारत की एकता में विश्वास और देशोन्नित संबंधी प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में नाटककार ने जो प्रसंग उठाया है उसका सफलतापूर्वक और प्रभावोत्पादक ढंग से निर्वाह किया है। कथा में कहीं शिथिलता नहीं है। समान गति से चलती हुई उसका चरमोत्कर्ष पर अन्त हो जाता है। आदि से अन्त तक उसमें भारत की अधोगित का ही उल्लेख है। रचना पद्धित की दृष्टि से उसमें नाट्यरासक के लच्चण नहीं मिलते। हाँ, विविध गान से सुसंपन्न होने के कारण उसका लास्य रूपक नाम अधिक सार्थक माना जा सकता है, क्योंकि नाटक में लास्य का अधिकांश संबंध गायन से ही है। रचना का प्रारंभ यद्यि मंगलाचरण से होता है, किन्तु उस पर पाश्चात्य प्रभाव ही विशेष रूप से माना जायगा—विषयनिर्वाचन वस्तु संगठन, अंत, उदेश्य आदि सभी दृष्टियों से।

'नीलदेवी' की कथावस्तु ऐतिहासिक है। प्रत्येक देश के नवोत्थान या पुनर्जागरण द्वारा उत्पन्न भावनात्रों के फलस्वरूप स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुन्ना न्नांर उनके लिए उन्नित का माग खुल गया। इसी भावना का प्रतिनिधित्व 'नीलदेवी' द्वारा हुन्ना है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने न्नपने प्रारंभिक वक्तव्य में 'नीलदेवी' की रचना का उद्देश्य बताते हुए यही लालसा प्रकट की है कि एह-देवियाँ हीनावस्था का उल्लंघन करके कुछ उन्नित प्राप्त करें, क्योंकि वे हमेशा से इस हीनावस्था में नहीं थीं। साथ ही वे पश्चिम का न्नांश्वानुकरण कराना भी नहीं चाहते। 'नीलदेवी' की कथा में भारतीय वीरांगनात्रां का उज्ज्वल चित्र न्नांर उसके माध्यम द्वारा देश-प्रेम न्नारे कुल परं-परा मात्र से न्नलग स्त्रियों की स्वाधीनता का बीजारोपण मिलता है। स्थिदेव की मृत्यु हो जाने पर नीलदेवी चुपचाप वैधव्य की चादर न्नांद्व कर नहीं बैठ जाती न्नारे न सती हो जाती है। इसके विपरीत वह साइस बटोर कर ऋपनी वीरता, बुद्धि, कार्य-कुशलता ऋादि का परिचय देकर नारी जाति के यश में चार चाँद लगा देती है। वह हिंसाश्मक इंग से अपने पति के इत्यारे से प्रतिशोध लेती है, इसमें नैतिकता या त्र्यनैतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। जो तथ्य भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र इमारे सामने रखना चाहते हैं वह यह है कि नीलदेवी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ जाती। उसका पातिव्रत धर्म उसे क्रियाशील बनाता है। वह उसमें नेतृत्व की शक्ति उत्पन्न करता है। प्यार श्रीर कोमलता की गोद में पली स्त्रियों को स्त्रवसर पड़ने पर गठरी बनी बेंठी रहने के स्थान पर किस प्रकार ऋपना रूप परिवर्तित कर लोना चाहिए, इस बात की शिद्धा हमें नीलदेवी की कथावस्त से मिलती है। सारी कथा अत्यन्त प्रभावोत्पादक ढंग से रखी गई है। ऋंकों की सीढ़ियों पर होती हुई कथा ऊपर चढती चली जाती है। लेखक ने मुख्य मुख्य घटनात्रों के वर्णन के साथ स्त्रनेक छोटी-छोटी बातों का वर्णन भी किया है। पागल का प्रलाप सार्थक ग्रीर सुन्दर हुन्ना है। संपूर्ण कथा में गीतों का विशेष स्थान है। पहले सूर्यदेव की ख्रीर ख्रांत में ख्रमीर की मृत्यु होती है। रंगमंच पर वध का दिखाया जाना पाश्चात्य प्रभाव है। वैसे भी वस्तु-संगठन, त्रात, उद्देश्य, त्रादि की दृष्टि से 'नीलदेवी' नाटकों के नवीन भेद के श्रान्सार लिखी गई रचना है। वह गीति-रूपक है जो पश्चिम की देन है। इसलिए उसमें बीज, बिन्दु त्र्यादि देखना व्यर्थ है।

'श्रंघेर नगरी' प्रहसन की कथावस्तु साधारण है। कहीं-कहीं पर उसमें ऐसे श्रंश श्रा गए हैं जो देश की तस्कालीन श्रावस्था पर प्रकाश डालते हैं। प्रहसन का कोई महान् उद्देश्य प्रतीत नहीं होता। साथ ही उसमें श्रातिनाटकीयता है श्रार हास्य भी उच्च कोटि का नहीं है। रचना-पद्धित की दृष्टि से 'श्रंघेर नगरी' तथा भारतेन्दु का दूसरा प्रहसन (वैदिकी हिंसा...) में प्राचीन नाट्य-शास्त्र के लच्चण भले ही मिल जाय, किन्तु प्राचीन प्रहसनों का सुख्य उद्देश्य हास्य-विनोद ही रहता था, न कि समाज की निंदनीय बातों पर व्यंग्य करना। भारतेन्दु के प्रहसन

पाश्चात्य काँमेडी के अनुकरण पर लिखे गए हैं जिनमें उन्होंने तत्का-लीन धार्मिक ओर सामाजिक दौर्बल्य पर तीव्र व्यंग्य कसे हैं।

'प्रेमजोगिनी' श्रीर 'सतीप्रताप' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की श्रपूर्ण रचनाएँ हैं। इसलिए उनके वस्तु-विन्यास के संबंध में कोई विशेष बात नहीं कही जा सकती।

भारतेन्दु हिग्श्चन्द्र के वन्तु-संगठन में दोष श्रवश्य मिलेंगे, किन्तु ये दोष उसी समय दोष प्रतीत होते हैं जब हम उनके नाटको को भारतीय या पाश्चात्य किसी एक पद्धति विशेष की कसौटी पर कस कर देखना चाहते हैं। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है उन्होंने किसी एक पद्धति का श्रनुसरण न कर स्वच्छंदता का परिचय दिया। सेसे भी भारतेन्दु हिश्चन्द्र का समय हिन्दी नाट्य-साहित्य का शैशव-काल था।

चित्र-चित्रण — भारतेन्द्रु हरिश्चन्द्र को अन्द्रित नाटकों में तो पात्र-चयन की स्वतंत्रता नहीं थी, किन्तु संयोगवश उनके अन्द्रित और मीलिक दोनों प्रकार नाटकों में मुख्य-मुख्य पात्र प्रायः उच्च वगों से संबंध रखते वे राजवंश के हैं अथवा समाज के शिच्चित और प्रतिष्ठित वर्ग के हैं । उदाहरण के लिए, 'विद्यासुंदर' में विद्या और मुंदर, 'धनंजय विजय' में अर्जुन आदि, 'कर्पूर-मंजरी' में कुमार चंद्रपाल आदि, 'मुद्रागच्चर' में चाणक्य, चन्द्रगुप्त, राज्ञस, और मलयकेतु 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' में राजा, पुरोहित आदि, 'सत्य हरिश्चन्द्र' में राजा हरिश्चन्द्र, विश्वामित्र आदि, 'चन्द्रावली' में चन्द्रावली, कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म स्वरूप हैं, 'भारत दुर्दशा' में किव, एडीटर आदि, 'नीलदेवी' में अमीर, सूर्यदेव, नीलदेवी आदि, जितने प्रधान पात्र हैं वे राजा-रानियाँ हैं, राजकुमार-राजकुमारियाँ हैं, ऋषि या देवता हैं, राजसभाओं के सभासद हैं, या समाज के शिच्चित समुदाय से सबंधित हैं । 'अंधेर नगरी' में भी महंत और राजा सभाज के प्रतिष्ठित वर्ग के ही है । इन प्रधान-

प्रधान पात्रों के ऋतिरिक्त देश-काल के अनुसार उनके मौलिक नाटकों में साधारण पात्रों का भी समावेश है। इस दृष्टि से भी वे भारत की प्राचीन परंपरा को छोड़ कर आगो बढे हैं। किन्तु पात्रों की अधिकता होते हुए भी कथावस्तु किसी एक प्रधान पात्र पर स्त्राधारित रहती है। ऐसे पात्र को हम नायक कहते हैं। भारतेन्द हरिश्चन्द्र के नाटकों में नायिकात्रों का भी कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वे कथानक के विकास में काफी सिक्रय माग लेती हैं। उनके नायक-नायिकात्रों में ग्रसाधारणता रहती है। राजा हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली, नीलदेवी श्राद् साधारण स्तर से बहत ऊपर उठे हुए पात्र-पात्रियाँ हैं। वे प्रारंभ से ही उच्च स्तर पर स्थित दिखाए जाते हैं: वे नीचे से ऊपर नहीं उठते। प्रारंभ में हमें उनके जिस रूप का परिचय प्राप्त होता है वह श्रांत तक चलता है। वे शाँचे में ढले-ढलाए हमारे सामने त्याते हैं। वे सर्वगुण-संपन्न हैं। दूसरे शब्दों में भारतेन्द् हरिश्चन्द्र ने स्रादर्श नायक नायिकास्रों तथा स्रन्य पात्रों का निर्माण किया है। इसीलिए उनके पात्रों में सशय या त्रान्तर्द्वन वहीं मिलता। साधारण से साधारण पात्र में भी ख्रादि से ख्रंत तक कोई परिवर्तन उपस्थित नहीं होता । उनके नायक-नायिकान्त्रों को देखकर हमें इस बात का श्रनुभव होने लगता है कि शायद सामान्य जीवन में ऐसे व्यक्तियों से भेंट नहीं हो सकती। इन सब हृष्टियों से उनके सभी प्रकार के पात्र श्रलग श्रलग होते हुए भी बहुत-कुछ समान दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही नायक-नायिकात्रों का बहमुखी व्यक्तित्व भी नहीं है, उनका व्यक्तित्व एकांगी है। वे केवल किसी भाव का आदर्श या वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं, व्यक्ति नहीं, जैसे हरिश्चन्द्र सत्यवादिता के, चन्द्रावली भक्ति की श्लौर नील देवी नारी-वीरता की प्रतिनिधि है। इन सबका एक श्राज्ञग-श्रालग वर्ग है। वे प्रारंभ से जिस भाव या विचार या श्रादर्श की श्रोर भुके हुए दिखाए जाते हैं ऋंत तक धीरे-धीरे उसी श्रीर भुकते चले जाते हैं। 'सत्य इरिश्चन्द्र', 'चन्द्रावली', 'भारतदुर्दशा', 'नीलदेवी' स्त्रादि की प्रस्तावनात्रों या प्रारंभिक ऋंशों में जिन गुणों का उल्लेख मिलता

है ऋंत में वे गुर्गफ्र फ्राफे प्रस्फुटित हो जाते हैं। यह ठीक है कि नाटककार एक विशेष द्रष्टिकोण ग्रहण कर उनका चित्रण करता है, श्रीर जो उचित भी है, किन्तु तब भी इससे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व उभर नहीं पाता। इतने पर भी विशेषता यह है कि हम उनकी महानता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते; हम किसी भी प्रकार उन्हें अपूर्ण व्यक्ति नहीं समभते। अपनी महानता के कारण ही वे अत में सफलता प्राप्त करते हैं। 'भारतदुर्दशा' में केवल भारत की नैराश्यजनित अवस्था छोड़ कर अन्य नाटकों में नायक-नायिकात्रों को पराजय प्राप्त नहीं होती। वास्तव में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने ऋपने पात्रों का निर्माण बहुत-कुछ भारतीय परंपरा के श्रनुसार किया है। वे श्रपने पात्रों द्वारा जीवन का उज्जवल पत्त पाठकों के सामने रखते हैं। उनके नायक-नायिकास्त्रों की दैवी पवित्रता स्त्रौर उच्चता के सामने हम नत-मस्तक हो जाते हैं। इन सभी पत्तों पर विचार करते हुए इम भारतेन्द्र इरिश्चन्द्र की नाट्य-कृत्तियों को पात्र या चरित्र-प्रधान ही कहेंगे । उनमें घटनात्रों का प्राधान्य नहीं है । 'सत्य हरिश्चन्द्र' श्रौर 'नीलदेवी' में तो कुछ घटनात्रों का उल्लेख भी है, किंतु 'चन्द्रावली' स्त्रौर 'भारतदुर्दशा' में त्र्रौर 'वैदिका हिंसा हिंसा न भवति' तथा 'ऋंघेर नगरी' नामक प्रहसनों में घटनास्त्रों का बहुत कम प्राधान्य है। किन्तु सभी में चरित्र-चित्रण की स्रोर ही नाटककार ने श्राधिक ध्यान दिया है। हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा, नीलदेवी की वीरता, चन्द्रावली का कृष्णानुराग, भारत की दीन-हीन दशा श्रादि का चित्रण करना ही उसका मुख्य ध्येय रहा है। साथ ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ऋपने चरित्र-चित्रण में सरलता भी रखी है। उनके चरित्र-चित्रण में श्रस्वाभाविक या श्रातिरंजनापूर्ण बातें भले ही मिल जायँ, किन्तु उसमें मनोवैज्ञानिक दुरूहता नहीं मिलती। स्रांतर्द्वन्द्व न रहने के कारण भी ऐसा हो सका है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। वे पात्रों के हुदय में बहुत भीतर पैठना नहीं चाहते। कथोपकथन, स्वगत-भाषण, पत्र श्रौर कुछ हद तक निजी कार्य-व्यापार द्वारा उनके पात्र ख्रापना चिरत्र विवृत्त करते हैं। भारतेन्दु हिरश्चन्द्र ने ख्रापने पात्रों के ख्रानुकूल कथानक भी चुने हैं ख्रीर उन कथानकों में उनके पात्र पूर्णतः खप जाते हैं। इसीलिए उनके पात्रों में स्वाभाविकता है। ग्रस्तु, भारतेन्दु हिरश्चन्द्र के चिरित्रचित्रण की ख्रापनी निजी त्रिशेषताएँ हैं जिनका संबन्ध मानव-हृद्ध से हैं। वे पाठकों में ख्रात्मशुद्धि ख्रीर पिवत्रता का संचार करते हैं। उनके मुख्य-मुख्य पात्र कार्य का दायित्व ख्रापने ऊपर लिए हुए वस्तु को पार्थिव जगत से ऊपर उठा देते हैं। साथ ही वे सब मित्रकर भारतेन्दु का ख्रात्म-विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

भारतेन्द हरिश्चन्द्र के अनुदित नाटकों में से 'विद्यासन्दर' का सुन्दर (नायक ) प्रेमी नवयुवकों में से है जो प्रेम के वशीभूत हो साहसिक बन जाते हैं। वह अपने कार्य में सफल होने के लिए हर प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार है। प्रेम के बाज़ार में वह मानापमान की परवा नहीं करता । यहाँ तक कि वह कारागार-यातना सहन करता श्रीर श्रपने प्राण तक संकट में डाल देता है। जन्म से वह कांची का राजकुमार है किन्तु प्रेम की पीर के कारण वह अपना उच पद भूल जाता है श्रीर पहले चीकीदार से भगड़ा कर बैठता है श्रीर तत्रश्चात मालिन के साथ श्रापना संबन्ध स्थापित कर उसका श्रातिथि बन जाता है । किन्तु वह रसिक ऋौर कला-प्रेमी है । ऋपनी वाक्-पटुता द्वारा वह हीरा मालिन का सहयोग प्राप्त कर कार्य-कुशलता का परिचय ही नहीं देता, वरन श्रयनी रसीली बातों तथा कतात्मक ढंग द्वारा तैयार की गई माला द्वारा विद्या (नायिका) का मन हर लेता है। वह विद्या को अपने प्रेम के जाल में इतना अधिक फाँस लेता है कि विद्या एक च्राण भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकती, यहाँ तक कि वह श्रपनी प्रेमाकलता के कारण श्रपने पिता को विवाह-संबंधी प्रतिज्ञा तक के भूल जाने पर बाध्य करती है। वर्द्धमान नगर के राजा वीरसिंह की इसी पुत्री के रूप श्रीर गुण की प्रशंसा सुन सुन्दर खिचा चला त्राता है। विद्या भी मालिन द्वारा मुन्दर के रूप की प्रशंसा मुन उससे मिलने के लिए त्रातुर हो उठती है श्रीर श्रंत में श्रपना पाण-धन उससे हार जाती है। नाटककार ने उसमें एक प्रेम ऋौर विरह-पीड़िता नारी के सभी लच्चणों का आरोपण कर दिया है। वह अपने प्रेमी के सामने श्रपना दैन्य प्रकट करती श्रौर उससे दया की भीव माँगती है । वास्तव में विद्या साकार प्रेम है। विद्या श्रीर सुन्दर के प्रेम में वासना की गंध है। 'धनंजय विजय' में ऋर्जुन प्रधान पात्र हैं, यद्यपि महाभारत के कुछ अन्य प्रधान पात्र, जैसे, दुयांधन, युधिष्ठिर, भीमसेन विराट त्रादि तथा देवता इन्द्र भी हैं। परंपरा के श्रनुसार अर्जुन का श्चतुलित बल प्रकट करना नाटककार का मुख्य ध्येय है। श्चन्य पात्रों का चरित्र भी परम्परानुसार है। 'कर्पूर-मंजरी' का राजा हास-परिहास श्रीर श्रङ्कार प्रिय है। भैरवानन्द से वह ग्राश्चर्यपूर्ण कौतुक के रूप में किसी सुन्दर स्त्री को ही बुलवाना चाहता है, पूर्णमासी का चन्द्रमा पृथ्वी पर उतरवाना चाहता है। दूमरे ऋंक में वह ऋपने शृंगार-पूर्ण विचार प्रकट करता है स्त्रीर स्त्रंत में भैरवानंद की कृपा से कपूर-मंजरी के साथ विवाह संपन्न करता है। प्रारंभ में बसंत के वातावरणा से प्रभावित होना भी उसकी शृङ्गार-पियता का परिचायक है। रानी भी विनोद-शीला श्रीर शङ्गार-पिय श्रीर ग्रपने पति की इच्छाश्रों का श्रादर करने वाली है। स्वयं कर्प्रर-मंजरी प्रेम की भावना से स्रोतप्रोत नारी है। इन तीनों प्रधान पात्रों की शृंगारिकता की भावना में वासना है।

'मुद्राराच्तस' में सर्वप्रथम चाएक्य हमारा ध्यान श्राकृष्ट करता है। वह चन्द्रगुत का परम हितैषी है श्रीर उसके प्रति सच्चा स्नेह रखता है। वह राच्तस द्वारा चन्द्रगुत का मंत्रित्व स्वीकार कराने वाली प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में तन्मय है। उसने श्रत्यन्त कौशल के साथ श्रपने गुत-चरों का जाल फैला रखा है। वह जिस कार्य को हाथ में लेता है उसी कार्य में दिन रात मझ रहने वाला व्यक्ति है। विविध कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वह किसी बात को भूलता नहीं है। उसने श्रपने मन में यह

हुद विचार कर रखा है कि जहाँ तक हो सकेगा राज्ञ के जीतने में कम-से-कम रक्तपात होगा । नाटककार ने केवल कुछ व्यक्तियों श्रौर मलय-केतु के साथी पाँच राजाश्रों की मृत्यु के संकेत के श्रातिरिक्त रक्तपात को कही स्थान नहीं दिया। चाराक्य ने चन्दनदास जौहरी को कैद कर रला है। वह उसे मार डालना नहीं चाहता, क्योंकि वह राच्चस के गुणां से परिचित है। वह राज्ञस को प्रत्युपकार द्वारा जीतना चाहता है। चाग्यक्य सरल साधारग् जीवन व्यतीत करने वाला ब्राह्मण् है। वह बाहर से कठोर, किन्तु भीतर से कोमल है। चाग्रक्य की सहृदयता का पूर्ण परिचय हमें नाटक के श्रांतिम श्रांश से मिल जाला है। वह तभी तक कूटनीतिज्ञ, निष्टुर श्रीर कठोर है जब तक राज्ञस चंद्रगप्त का मंत्रित्व स्वीकार नहीं कर लेता । श्रभीष्ट-सिद्धि हो जाने के बाद वह मलयकेत तथा विरोधी पद्मवालों को मुक्त करा देता है। वास्तव में चाणक्य त्रमानव नहीं, महामानव है। 'मुद्राराच्नस' की समस्त घटनावली राच्नस पर स्राधारित है, चाणक्य उसी पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। राज्ञत बुद्धिमान श्रौर स्वामिभक्त है। उसके इन्हीं गुणों पर चाणक्य मोहित है. इसीलिए वह चंद्रगप्त की सुरद्धा के लिए उसे मंत्री बनाना चाहता है। वह नंद-वंश के विरोधियों से प्रतिशोध लेने की भावना से प्रेरित होकर विविध कार्यों में **सं**लग्न होता है । सेना का संगठन करने के लिए एक राजा की स्त्रावश्यकता समभ वह पर्वतेश्वर स्त्रीर फिर मलयकेतु की सहायता करता है। किन्तु कूटनीति श्रीर भेदनीति का श्राश्रय प्रहण करने पर भी वह श्रास्त्रल होता है। कारण केवल यही है कि उसकी भावुकता उसकी कूटनीति को दुर्वल बना देती है। वह अपनी श्रमफलता को देखकर स्तब्ध हो जाता है, लेकिन चागास्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। वह चाण्क्य ग्रीर चंद्रगृप्त में फूट उत्पन्न करने में तो श्रसफल रहता श्रीर दैव को याद करने लगता है, किन्तु चाणुक्य की भेदनीति के फलस्वरूप मलयकेत जब उसकी सचाई में संदेह कर उससे श्रलग हो जाता है तो उसे हार्दिक वेदना होती है। चंदनदास के

साथ मित्रता का निर्वाह करने में राच्चस ने एक उच्च छादशं की स्थापना की है। मित्र की रच्चा के लिए वह अपना वध कराने के लिए पस्तुत हैं श्रीर छंत में मित्र की रच्चा के लिए ही चन्द्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार करता है। वास्तव में राच्चस के मानवोचित गुगा उसकी पराजय के कारण बन जाते हैं। चन्द्रगुप्त नाटक का नायक है। वह चाणक्य के प्रति पूज्य भाव रखता है छौर अपनी तथा छपने राज्य की सुरच्चा के लिए पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहता है। वह अपने गुरु चाणक्य का परम भक्त है और उसके छादेशानुसार प्रत्येक कार्य करता है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसे छपनी शक्ति छौर स्थिति का ज्ञान नहीं। कीमुदी महोत्सव के कृत्रिम भगड़े के समय वह छपनो स्वतंत्रता का परिचय देता है। किन्तु वह जानता है कि भगड़ा कृत्रिम है छौर छंत में कहता है:

'गुरु-स्त्रायसु छल सों कलह करिह जीय डराय। किमि नर गुरूजन सों लरिह यहैं सोच जिय, हाय॥'

इस प्रकार स्रांत में चन्द्रगुप्त का गुरुभक्त-रूप ही इमारे सामने रह जाता है। मलयकेतु चन्द्रगुप्त का प्रतिद्वन्द्वी है। किन्तु उसमें उन सभी गुणों का स्रभाव है जो चन्द्रगुप्त में पाए जाते हैं। चन्दनदास जीहरी छोटान्सा किन्तु स्रादर्श स्रोर भिय चित्र है। स्रपने मित्र राज्यस के लिए वह स्रपना सब कुछ खो देता है स्रोर स्रपने प्राण तक संकट में डाल देता है। वास्तव में 'मुद्राराज्ञस' नाटक के पात्र न तो देवता हैं, न सत् के स्रादर्श हैं स्रोर न पूर्ण रूप से स्रमत् ही हैं। छोटे बड़े सभी पात्र सत् स्रोर स्रमत् के मिश्रण है। चाणक्य के दूत उससे भयभीत होकर उसके स्रादेशों का पिलन करते हैं। इसके विपरीत राज्यस के दूत उसके प्रति भक्ति के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। 'मुद्राराज्ञस' के सभी पात्रों का स्रपना स्रपना व्यक्तित्व है। यद्यपि उनमें सब बातें स्रच्छी नहीं पाई जातीं, तो भी वे छाया मात्र नहीं हैं। इसके स्रातिरक्त 'मुद्राराज्ञस' के

चरित्र-चित्रण की एक विशेषता यह है कि उसके दो पात्र बहुत कुछ समान होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं, जैसे चाणक्य श्रीर राज्य, चन्द्रगुप्त ग्रीर मलयकेतु । चाण्य्य श्रीर राज्यस दोनों चतुर राजनोतिज्ञ साइसी, युक्ति-संपन्न, चिंतनशील, हर प्रकार का साधन काम में लाने वाले, स्वार्थ रहित, अपने-अपने आश्रितों के सच्चे हितेषी और एक दूसरे के प्रयत्नों को निष्फल करने का विचार रखने वाले हैं। यदि उनके कार्यों में कहीं तुच्छता दिखाई पड़ती है तो वह कार्य की गुरुता स्त्रीर ध्येय की निस्वार्थता एवं पवित्रता के स्वर्श से दूर हो जाती है। इतनी समान बातें होने पर भी चाणस्य राज्ञस नहीं श्लीर राज्ञस चाणस्य नहीं है। चाणस्य स्पष्ट ऋं।र कठोर कार्य-नीति वाला, स्रात्म-विश्वासी ऋौर सतर्क है। राद्यस के विचारों में कोमलता ऋार भावकता है। इसलिए वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। चाणक्य अपना भेद किसी को नहीं बताता, सहसा हर एक का विश्वास नहीं करता और अपनी नीति की चोटों से किसी को नहीं छोड़ता। रात्त्रस स्पष्टताप्रिय, अपना भेद बता देना वाला, नम्र ऋौर उदार है। चाराक्य से सब लोग डरते हैं। रात्त्स सब का प्रिय है। चाणक्य में प्रखरता है, रात्त्स में स्निग्धता। चाणक्य के चरित्र में भावुकता श्रीर कोमलता के लिए कोई स्थान नहीं। उधर राज्ञस में कर्त्तव्य-परायणता श्रीर सचाई ऐसे गुण हैं जिनकी प्रशंसा स्वयं चाणक्य तक करता है। राज्ञस के गुणों पर ही चा ग्राभ्य श्रपनी विजय का प्रासाद निर्मित करता है। वास्तव में राद्धस की पराजय से उतना दुःख नहीं होता, जितना कि उसकी श्रपने गुणों के कारण पराजय से। वह चाणक्य के सामने कमज़ोर है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो बात महत्व की है वह यह है कि राच्चस श्रपने चरित्र की विशेषतात्रों के वशीभूत होकर अपने को अंत में करुणाजनक परिस्थित में डाल देता है। चाग्रक्य कूटनीति बरतता ही नहीं, वरन् श्रपने जीवन का प्रत्येक च्राण कूटनीति पूर्ण वातावरण में व्यतीत करता है। राक्त्स भी कूटनीति का ब्यवहार करता है, किन्तु वह उसके जीवन का प्रधान श्रीर प्रमुख श्रंग नहीं बन पाती । वह कूटनीतिज्ञ के श्रालावा एक मानव की भाँति भी जीवन व्यतीत करता है। चाणक्य दया करना न जानते हुए भी दुष्ट नहीं है, दुरात्मा नहीं है। ख्रीर यद्यपि वह छल, कपट, जाल श्रादि सभी साधनों का प्रयोग करता है, किन्तु उसकी भावकताहीन, ठोस श्रीर चतुर नीति की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। राज्यस की ऋसकलता और उसकी ऋाशाओं तथा प्रयत्नों पर पानी फिरते देख हमें उसके प्रति सहानुभूति हो जाती है। उसके मित्रता-संबंधो उच्च ब्रादर्शको देखकर उसके प्रति श्रद्धा होने लगती है। उसका ग्रात्म-समर्पण शानदार किन्तु साथ ही करुणापूर्ण है। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त ख्रोर मलयकेतु में समानता यह है कि दोनों साधनमात्र होते हुए भी ऋपनी-ऋपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं । किन्तु साथ ही यह भेद भी है कि यदि चन्द्र पुप्त दासी से उत्पन्न, महत्वाकांची, ग्रीर ग्रपनी स्थिति के ब्रातुमार सत्ता, चरित्र, भाव ब्रौर शान रखने वाला है, भली-भाँति दीन्नित ग्रौर ग्रपने गृरु में पूर्ण विश्वास रखने वाला है, तो मलयकेतु लोभी, वितृभक्त, दुर्बल, हठी श्रीर श्राप्ते गुरु में पूर्ण विश्वास न रखने वाला व्यक्ति है। 'मुद्राराच्चस' में स्त्री-पात्रों का ऋमाव है-संभवतः लेखक को राजनीतिक चेत्र में स्त्रियों का स्थान मान्य नहीं था स्त्रीर यह तथ्य तत्कालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। केवल चन्दनदास की स्त्रां त्रांत में त्राती है, किन्तु उसका त्राना न त्राना बराबर है, क्योंकि एक तो वह बहुत थोड़ी देर के लिए स्राती है, स्रौर फिर प्रधान घटनास्त्रों से उसका कोई संबंध नहीं है। वह कर्त्तव्य-परायणा स्त्री है।

'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' की रचना सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के कुछ पद्यों की ब्रालोचना करने के लिए कीग ई थी। ब्रास्तु, उसमें जितने भी पात्र हैं सभी कुछ, विशेष प्रवृत्तियों के प्रतोक मात्र हैं ब्रार वे ब्रापने मौलिक रूप में ही बने रहते हैं। ऐसी परिस्थित में उनमें चारित्रिक विकास की ब्राशा नहीं की जा सकती। वैसे भी इस प्रहसन में ऐसी घटनाश्रों का श्रमाव हैं जिनके घात-प्रतिघात से पात्र का चरित्र उसर सके। यम श्रोर चित्रगृप्त पौराणिक पात्र हैं।

भारतेन्द हरिश्चन्द्र कृत 'सत्य हरिश्चन्द्र' में राजा हरिश्चन्द्र, शैव्या श्रीर विश्वामित्र प्रधान पात्र हैं। नाटक के प्रथम श्रंक में नाटककार ने इन्द्र ग्रीर नारद मिन के वार्तालाप में राजा हरिश्चन्द्र के जिन गुर्णो का उल्लेख किया है उन्हें ही आगो चल कर विकसित रूप में रखा है, विविध घटनात्रों के घात प्रतिघात से उनके वे ही गुण उभर त्राते हैं। उनका निष्कपट ग्रौर श्रक्तिम स्वभाव है ग्रौर सत्य की वे मूर्ति हैं। सत्य पर उनका ऐसा स्नेह है जैसा भूमि, कोष, रानी ग्रीर तलवार पर भी नहीं। 'निस्संदेह ऐसे मनुष्यों के उत्पन्न होने से भारत भूमि का सिर केवल इनके स्मरण से उस समय भी ऊँचा रहेगा जब यह पराधीन होकर हीनावस्था को प्राप्त होगी।' राजा हिस्स्चन्द्र के स्त्राशय स्रत्यन्त उदार हैं. क्योंकि वे भीतर-बाहर एक से हैं, विद्यानरागी श्रीर उपकार-प्रिय हैं, वे श्रिधिकार में समा, विपत्ति में धैर्य, संपत्ति में श्रानिमान श्रीर युद्ध में स्थिर हैं। दान करके उन्हें प्रसन्नता होती है श्रीर कितना भी दें पर संतोष नहीं होता । सत्पात्र मिलने पर उन्हें स्वर्ण का पर्वत भी तिल सा दिखाई देता है । ईश्वर में उनकी निश्चला भक्ति है। उनके राज्य का प्रबंध अति उत्तम है। सब कार्यों को पूर्ण करते रहने पर भी उनमें व्याकुलता नहीं भलकती । कैसी भी विपत्ति या संकट पड़े श्रीर कैसी ही हानि या लाभ हो, परन्तु राजा हरिश्चन्द्र श्रपना न्याय श्रीर धैर्य नहीं छोड़ते । उनका सहज सा श्रामिमान-वचन है :

> चंद टरं सूरज टरं, टरं जगत ब्योहार। पे दृद्धी हरिचंद को, टरें न सत्यविचार॥

स्वर्ग पाने की इच्छा से वे धर्म-कृत्यों में प्रवृत्त नहीं होते। धर्म तो उनके निर्मल चरित्र से स्वतः प्रवाहित होता है। सहज स्वाभाविक रूप से उनका हृदय शुद्ध है। ऋपने शुभ कार्यों के ख्रानंद के सामने स्वर्ग का श्रमृत पान भी उनके लिए तुच्छ है। राजा हरिश्चन्द्र में घीरोदास नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। उनमें च्रियोचित वीरता श्रीर कष्ट सहिष्णुता की इयत्ता है। इन्हीं सब गुणों के कारण रौद्र रसावतार विश्वामित श्रीर देषी इन्द्र द्वारा ली गई परीचा में राजा हरिश्चन्द्र उत्तीर्ण होते हैं, यद्यपि उन्हें स्वयं श्रपने को, श्रपनी स्त्री श्रीर श्रपने पुत्र तक को बेचना पड़ा। जिस समय सर्प-दंशित पुत्र को लेकर, भीषण वज्र-प्रहार सहन करती हुई, रोती कलपती शोक श्रीर करणा की मूर्ति रानी शैव्या मरघट पहुँचती श्रीर विलाप करतो है, तो त्रेलोक्य काँप उठता है। उस समय राजा हरिश्चन्द्र का मानव-सहज हृदय विचलित हो जाता है श्रीर वे श्रसह्य पुत्र-शोक महन न करने के कारण प्राणस्थाग के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा हरिश्चन्द्र सत्यवीर श्रीर धैर्य-की मूर्ति होते हुए भी श्राख़िर मनुष्य थे। किन्तु श्रन्तरिच्न से यह ध्विन सुनकर:

'सावधान हे वत्स परीच्चा श्रन्तिम है यह। डिगन न पावे स्वत्व हरीच्छा श्रन्तिम है यह॥'

वे सँभल जाते हैं श्रीर श्रपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगते हैं। साथ ही कहते हैं—'ऐसा करने का हमें कोई श्रधिकार नहीं— मैं पराया दास हूं।' यह है कर्त्तव्य, धर्म श्रीर सत्य का श्रान्तिम लद्य। कफ़न माँगने को हाथ फैलाते समय राजा हरिश्चन्द्र पर श्राकाश से देवता पुष्प-वृष्टि करते हैं श्रीर कहते हैं:

'श्रहो धैर्यमहो सत्यमहो दानमहो बलम्। त्वया राजन् हरिश्चन्द्र सव्वं लोकोत्तरं कृतम्॥'

भारी संकट के समय इतना धेर्य स्त्रीर विवेक-बुद्धि राजा हरिश्चन्द्र में ही हो सकती थी। देवतास्रों, ऋद्धियों-सिद्धियों स्त्रीर महाविद्यास्रों की प्रार्थनास्रों स्त्रीर प्रलोभनों पर ध्यान न देते हुए वे पर्वत की भाँति स्रटल बने रहते हैं। स्रंत में सत्य स्त्रीर धर्म की जय होती है। स्वयं

भगवान 'धर्म श्रीर सत्य की परमावधि हो गई' कह कर रो पड़ते हैं। वे देवतात्रों की कीर्ति के भाजन बनते हैं। क्रूर परीक्तक विश्वामित्र भी उन्हें 'महात्मा हरिश्चन्द्र श्रीर 'वाह री महानुभावता' कह कर संबोधित करते हैं। राजा इरिश्चन्द्र ऋपने तप के बल से ऋपनी रानी. ऋपने पुत्र, राजा श्रीर भगवान तक को पाते हैं। वास्तव में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने राजा हरिश्चन्द्र को सल श्रीर धर्म के प्रसाद रूप में दिया है। राजमहिषी शैव्या वीर-कन्या, वीर-पत्नी ऋौर वीर-माता हैं। भारतवर्ष में पत्नों को पति के बामांग के रूप में कल्पित किया गया है। पति पत्नी में सहज एकात्मता मानी गई है। महारानी शैव्या सच्चे अर्थ में अपने पति की सहधर्मिणी हैं। बस प्रारंग में जब स्वप्न में दान की हुई पृथ्वी के वास्तविक स्त्रधिकारी के खोजने में राजा इस्श्चिन्द्र व्यय हैं, शैव्या विनय पूर्वक कहती है--- 'नाथ क्या स्वप्न के ब्यवहार को भी मत्य मानियंगा'। इस पर राजा कहते हैं-- 'प्रिये हरिश्चन्द्र की श्रर्घांगिनी होकर तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं। इस पर शैब्या कहती है---'नाथ! च्नमा कीजिए, स्त्री की बुद्धि ही कितनी'। श्रीर फिर स्रागे चाहे राजपाट से हाथ घोना पड़ा, दासत्व स्वीकार श्रीर दारुण पुत्र-वियोग सहन करना पड़ा, पति की कर्त्तव्य-परायणता की रज्ञा के लिए कफ़न के स्थान पर त्र्याधा श्राँचर फाइकर देना पडा. किन्तु उसके मन में कहीं शंका या मालिन्य नहीं है। जब पति ही दास होने वाला है तो वह स्वाधीन रह कर क्या करेगी । इसीलिए पहले बायाँ ऋंग बिक जाता है, तब कहीं दायाँ श्रंग बिकता है। शैब्या दासत्व स्वोकार भी करती है तो इस शर्त के साथ कि—'पर पुरुष के साथ संभाषण ऋौर उच्छिडट भोजन छोड़ कर सब सेवाएँ करूँगी।' इन सब बातों में शैव्या एक आर्थ महिला का श्रादर्श हमारे सामने रखती है। पत्नी को श्रधांगिनी क्यों कहते हैं, यह बात उसने त्रापने चरित्र द्वारा समभाई है। फिर पुत्र-शोक की त्रासहा दारुण वेदना से पीड़ित हो जब वह गंगा में कूद कर प्राण देना चाहती है. उस समय ऋपने पति की यह वाणी सनकर :

'तनहिं बेचि दासी कहवाई। मरत स्वामि-श्रायसु बिन पाई॥ करु न श्रधर्म सोच जिय माहीं। पराधीन सपने सुख नाहीं॥'

बह सावधान हो जाती है ह्यांर धैर्य, धर्म तथा कर्त्त व्य का परमोच्च उदाहरण प्रस्तुत करती है। शैव्या भी धर्म-युद्ध में विजय प्राप्त कर पार्वती का ऋाशीर्वाद पाती है। पति के साथ-माथ शैव्या की कीर्ति श्राज भी गाई जाती है। राजा हरिश्चन्द्र जितन महान् विजयी, सत्यव्रत श्रौर धर्मनिष्ठ हैं-विश्वामित्र उतने ही क्रूर, कोधी, श्रहंकारी श्रौर कठोर हैं। इससे राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र श्रीर भी महान् हो जाता है। कला की दृष्टि से नाटककार के लिए यह त्र्यावश्यक ही था। जिस प्रकार राम की महानता चित्रित करने के लिए प्रतिनायक रावण को भी महान् चित्रित करना त्रावश्यक था, उसी प्रकार विश्वामित्र जैसा व्यक्ति ही राजा हरिश्चन्द्र की परीचा लेने के लिए उपयुक्त था। विश्वामित्र का च्चित्रयोचित श्रमर्ष श्रात्यन्त स्वाभाविक हुत्रा है। वैसे भी विश्वामित्र श्रीर राजा इरिश्चन्द्र के कुल-गरु विषष्ठ में वैर था। इस दृष्टि से भी परीचा रूपी घोर कर्म को विश्वामित्र के त्रातिरिक्त त्र्योर कोन कर सकता था। विश्वाभित्र की क्रूरता स्त्रौर कठोरता पर पाठकों को घृणा हो सकती है, किन्तु नाटकीय कला की दृष्टि से उन्होंने ग्रापना कार्य भली-भाँति निभाया है। श्रांत में वे श्रौर इन्द्र दोनों ही राजा हरिश्चन्द्र के प्रति श्रद्धाल हो जाते हैं। इन्द्र को ईन्यां पुराण-प्रसिद्ध है। उसी के उकसाने से विश्वामित्र श्रपने कार्य में संलग्न होते हैं। रोहिताश्व यद्यी बालक हैं, किन्तु वह अपने पिता की प्रतिमूर्ति है। इनके अप्रतिरिक्त नाटक में पाप, पिशाच, डार्किनी, वैतालिक, धर्म स्त्रादिका भी मार्मिक स्रौर सजीव चित्रण हुन्ना है।

'चन्द्रावली' नाटक में श्रीकृष्ण तो स्वयं परब्रक्स हैं। 'श्रीमती की कोई बात ही नहीं, वे तो श्रीकृष्ण ही हैं, लीलार्थ दो हो रही हैं।' उन

सब में चन्द्रावली का प्रेम ही विलक्षण प्रेम है। उसका चरित्र-चित्रण श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पर श्राधारित होकर हुआ है। वह कृष्ण के प्रति पूर्वानु-राग द्वारा उत्पन्न विरह से पीड़ित है। वह कितना ही चाहती है कि उस निष्ठर का ध्यान मुला दे. पर उसकी छवि भूलती ही नहीं ग्रीर सब उसका भेद जान जाते हैं। उसको विरह पीड़ा निरंतर बढती ही जाती है। वह पीली पड़ जाती है। वह स्वयं सब कष्ट सहन करने के लिए तैयार है। किन्तु प्रेम की पीड़ा का ऋनुभव करते हुए उसकी भगवान् से प्रार्थना है कि-'भैं उस निर्देशी को चाहँ पर वह मुक्ते न चाहे', ताकि उसे ऐसी पीड़ा न हो जैसी स्वयं चन्द्रावली को हो रही है। इससे उसके सच्चे ह्यौर निष्काम प्रेम का पता भी चलता है। 'संसार में जितना प्रेम होता है, कुछ इच्छा लेकर होता है श्रीर सब लोग श्रपने ही सख में सख मानते हैं। 'पर उसके विरुद्ध चन्द्रावली बिना इच्छा के प्रेम करती है श्रीर प्रियतम के सुल में सुल मानती है। इसलिए वह 'प्रेमियों के मण्डल को पवित्र करने वाली है।' इसी प्रकार चन्द्रावली का प्रेम श्रकथनीय श्रीर श्रकरणीय है, क्योंकि 'जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ प्रेम नहीं होता श्रीर जहाँ पूर्ण प्रीति होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान नहीं होता।' परन्त चन्द्रावली के प्रेम में माहात्म्य-ज्ञान श्रीर प्रीति का पूर्ण सामंजस्य है। उसका विरह यहाँ तक बढ जाता है कि वह ऋपनी सधि तक खो बैठती है, क्या-क्या में कृष्ण के दर्शन दिखाने वाली उन्मादा-वस्था को प्राप्त होती है श्रीर वियतम के साथ एकांत श्रद्धैत स्थापित करती है। 'यद्यपि माता-निता, भाई-बन्धु सब निषेध करते हैं स्त्रीर उधर श्रीमती जी का भी भय है, तथापि श्रीकृष्ण से जल में दूघ की भाँति मिल रही हैं। लोकलाज श्रीर गुरुजन कोई बाधा नहीं कर सकते।' नाटककार ने वर्षा, फूला ग्रादि के वर्षान से चन्द्रावली का विरह श्रीर भी ऋधिक उदीप्त कर दिया है श्रीर उसके वियोग-वर्णन में विरह की लगभग सभी दशात्रों का समावेश है। वास्तव में प्रकृति की पीठिका में चन्टावली का प्रेम-विरह श्रीर भी उभर श्राया है। नाटककार ने

चन्द्रावली के चिरित्र का यह पच्च अस्यन्त कलात्मकता श्रीर सौन्दर्य के साथ निवाहा है। नाटिका के श्रिधकांश में चन्द्रावली के विरह की प्रधानता है। श्रंत में वह श्रपने प्रियतम से मिलन प्राप्त करती है। स्वयं श्रीकृष्ण कहते हैं—'में तो श्रपुने प्रेमिन को बिना मोल को दास हूँ। परन्तु मोहि निहचै है के हमारे प्रेमिन को हम मो हूँ हमारो बिरह प्यारो है। ताही सों में हूँ बचाय जाऊँ हूँ। या निठुरता में जे प्रेमी हैं विन को तो प्रेम श्रीर बढ़े श्रीर जे कच्चे हैं विनकी बात खुल जाय। सो प्यारी यह बात हूँ दूसरेन की है। तुमारो का, तुम श्रीर हम तो एक ही हैं। न तुम हम सों जुदी हो न प्यारी जू सों।' चन्द्रावली की सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं श्रीर वह रस की पोषक सिद्ध होती है। वह 'कुल को, वरन जगत् को श्रपने निर्मल प्रेम से पवित्र करने वाली है।' सांप्रदायिक दृष्टि से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने चन्द्रावली के परम निष्काम प्रेम श्रमृत-मय एकांत भक्ति, कृष्णा में एकान्त भक्ति, श्रपने को दीनहीन समक्ता, श्रपने को श्रसहाय समक्ता, पूर्ण रूप से कृष्ण के श्रनुग्रह पर निर्मर रहना श्रादि पृष्टिमार्गीय भक्ति के गुणों का श्रारोपण किया है।

'विषस्य विषमोषधम' में चरित्र-चित्रण के लिए कोई गुंजायश नहीं है। 'भारत-जननी' के पात्र तत्कालीन विभिन्न वर्गों तथा नाटककार के विचारों के प्रतीक हैं। 'भारतदुर्दशा' के पात्र भी नाटककार की भावधारा के प्रतीक मात्र हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय नें एक स्रोर तो भारतीय पतन के चिन्ह चारों स्रोर विद्यमान थे, दूसरी स्रोर भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नवशिच्तित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त मार्ग का निर्माण करने में संलग्न थे। भारत में स्रॉगरेज़ी साम्राज्यवादी स्रौर स्रौपानि वेशिक शासन नीति के फलस्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ सम्पर्क स्थापित होने का जो परिणाम दृष्टिगोचर होना चाहिए था वह नवशिच्तितों के प्रयास करने पर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। भारतीय सम्यता एवं संस्कृति में पालित-पोषित स्रल्पसंख्यक नवशिच्तितों को छोड़कर स्राधकतर नवशिच्तित पश्चिम की चकाचौंध

उत्पन्न करने वाली सभ्यता के त्राघात से मार्ग-भ्रष्ट हो गए थे। इसके त्र्यतिरिक्त जो बहुत बढ़ा भाग शेष था वह ऋंघकार-लिप्त था। यह सब कुछ देखकर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पालित-पोषित श्रल्पसंख्यक भारतवासियों को ऋत्यन्त दुःख ऋौर निराशा का सामना करना पड़ता था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ऋपने 'भारतदुर्दशा' में ऋपने समय के भारतीय जीवन की इसी परिस्थिति का चित्रण किया । भारत-टुर्दैव नायक का उन्होंने सजीव श्रौर सफल चित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। 'भारतदुर्दशा' का ग्रध्ययन कर इम समस्त तत्कालीन दोषों से परिचित हो जाते हैं। प्रतिनायक भारत-भाग्य श्रौर भारत का श्रांतिम चित्रण बहुत कुछ वस्तुस्थिति पर ही स्राधारित है। भारतभाग्याकाश उस समय कुरुफटिकाच्छन्न ही था। किन्तु यदि हम भारत, भारत-भारय श्रीर सात सभ्यों के सभी कथनों का ध्यानपूर्वक श्रध्ययन करें तो प्रकाश की चीगा रेखा अवश्य दिखाई दे जाती है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की इस प्रतीकात्मक रचना में जिन सात सभ्यों का चित्रण है (पाँचवाँ स्रांक) वे उन शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जो उस समय भारत की दशा सुत्रारने में दत्तचित्त थे। ऐतिहासिक कारणों से बंगाली शिक्षा श्रीर सार्वजनिक क्षेत्र में श्रग्रगण्य थे। संवादक भी तत्कालीन सार्वजनिक जीवन के प्रधान त्रांग थे। कवियों (तथा अन्य साहित्यिकों) से ऐसे साहित्य सजन की आशा थी जो देश के उत्थान में सहायक हो सकता था। इन सभी का भारतेन्द् इरिश्चन्द्र ने ऋत्यन्त सजीव वर्णन किया है। बंगालियों, संपादकों ऋौर रीतिकालीन परंपरा के मोह में ग्रस्त कवियों की प्रमुख-प्रमुख विशेषतात्रों का उद्घाटन करने में उन्होंने ऋषनी ऋभिव्यंजना-शक्ति का परिचय दिया है। इन तीनों वर्गों को भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र स्वयं भली-भाँति जानते थे। संपादक ऋौर किव तो वेथे ही। साथ ही ऋपने व्यक्तिगत जीवन के श्रनुभव से देशी लोगों की प्रवृत्तियों से भी वे श्रनभिज्ञ नहीं थे। चुगली खाना, सरकारी अफ़सरों से सशांकित रहना आगेर दूसरों के देशों पर दृष्टि रखना, यही उनका कार्य था। ग्रस्तु, इस रचना में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने प्रतीकों का भी सजीव श्रौर विस्मृत न होने वाला रूप उपस्थित किया है। किन्तु 'भारत-जननी' में ऐसा नहीं हो सका। उसमें प्रत्येक पात्र एक बार श्रपना कथन समाप्त कर फिर हमारे सामने नहीं श्राता। श्रतः उसमें चरिष्ट-विकास की गुंजायश ही नहीं।

'नील देवी' में सूर्यदेव, नील देवी श्रीर श्रब्दुश्शरीफ़ ख़ाँ प्रधान पात्र हैं। सूर्यदेव सच्चा राजपूत है। वह शक्ति का धनी होते हुए भी श्रधर्म द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करना नहीं चाहता:

'वे श्रधर्म से लड़ें, हम तो श्रधर्म नहीं कर सकते। हम श्रार्य्य चंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जानें ? यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं। जीते तो निज भूमि का उद्धार श्रीर मरे तो स्वर्ग। हमारे तो दोनें हाथ लड्डू हैं; श्रीर यश तो जीतें तो भी हमारे साथ है श्रीर मरें तो भी।'

स्वयं शरीफ़ के अनुसार 'सूरजदेव एक ही बदबला है। इहातए पंजाब में ऐसा बहादुर दूसरा नहीं।' शत्रु सूर्यंदेव की प्रशंसा करते हैं। 'आसमान शामियाना अग्रीर ज़मीन ही उसे फ़र्श है।' सुसलमान आततायियों को 'अजब बदिकरदार से पाला पड़ा'था। वह:

> 'श्रजदर है भभूका है जहन्तुम है बला है। बिजली है गजत इसकी है तलवार खत्ररदार॥'

किन्तु श्रंत में वह गिरफ्तार हो जाता है। उस समय भी वह श्रपने देश-प्रेम का परिचय देता है श्रांर भारत की स्वाधीनता के संबंध में चिंता प्रकट करता है। उसकी यह हार्दिक इच्छा है कि मरते समय यही सुने कि श्रार्यकुल की जय हुई श्रांर यवन सब भारतवर्ष से निकाल दिए गए। उसे श्रपना धर्म प्राणों से भी श्रधिक प्रिय है। जिस समय यवनों ने उससे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा तो उसने श्रमीर के मुँह पर थूक कर श्रपना श्राकोश प्रकट किया। परवश श्रोर

रिंजड़े में बन्द होते हुए भी सूर्यदेव भय से दीनता स्वीकार नहीं करता । यहाँ तक कि चात्रधर्म का पालन करने हुए वह वीर गति की प्राप्त होता है। बंधन में मरना अच्छान समभ कर वह पिंजड़ा तोड़ कर बाहर निकल श्राता है श्रीर श्रकेले सत्ताईस यवनों को मार कर उन दुधों के हाथ से प्राण त्याग करता है। सूर्यदेव एक धार्मिक वीर पुरुष था। उसने धर्म ग्रार देश के लिए ग्रपन जावन की बलि चढ़ा दी। नीलदेवी जब श्रपने पति की मृत्यु का समाचार पाती है तो पहले तो श्रत्यन्त दुःखित होती है, किन्तु शीघ्र ही अपने पति के हत्यागें से प्रतिशोध लोने की ठान लेती है। किन्तु श्रपने पुत्र सोमदेव को सावधान करते हुए वह खुल्लमखुला युद्ध न कर कौशल से विजय प्राप्त करना चाहती है। यह बात उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय देती है, क्यांकि वह जानती है कि सूर्यदेव की मृत्यु से निराश होकर बहुत-से राजपूत वीर ऋपने-श्रपने घर चले गए हैं। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना जानती है श्रौर संकट पड़ने पर बुद्धि को स्थिरता प्रकट करतो है। वह नीति कुशल श्रीर निर्भय है। ऋपनी सतर्कता का तो उसने उसी समय संकेत दे दिया था जिस समय उसने ऋपने पति से कहाथा— 'पर सुना है कि ये दुष्ट श्रधर्म से बहुत लड़ते हैं।' राजकुमार के कान में कुछ बात कहते समय भी उसकी नीति-कुशलता श्रीर मतर्कता का पता चलता है। उसमें दूरदर्शिता श्रीर समयानुकृत कार्य करने की समता है। जिस समय वह नतंकी के रूप में अमीर के खेमे में जाकर अपने पति की मृत्यु का बदला लेती है उस समय उसके ये सभी गुण कार्य रूप में परिणत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ग्रमीर से बात करते समय वह ग्रपना वाक-चातुर्य प्रकट करती है। वह जानती है कि राजसभाश्रों में एक गायिका को किस शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। श्रमीर को वह खूब शराब पिलाती है श्रीर श्रन्त में उसे उसकी विलासिता का मज़ा चखाते हुए **ऋपना** चिएडका नाम सार्थक करती है। उसकी इच्छा थी कि उस चांडाल को वह अपने हाथ से मारे। इसी लिए उसने राजकुमार को लड़ने से रोक दिया था। ऋपनी इच्छा पूर्ण कर वह पति के शव के साथ सुखपूर्वक सती हो जाती है। जिस प्रकार स्प्रेंदेव सच्चा चित्रिय था, उसी प्रकार नीलदेवी सच्ची च्रत्राणी छौर वीरांगना थी। उसके माध्यम द्वारा भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने प्रस्तुत रचना की भूमिका में प्रकट किए गए उद्देश्य की पूर्ति करने में सफलता प्राप्त की है। शरीफ़ यह जानता है कि सूर्यदेव से सामने लड़कर कभी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वह घोखे से उसे फाँस लेना चाहता है। घोखेबाज़ होने के साथ-साथ वह क्रूर, कूटनीतिज्ञ, खुशामदपसन्द छौर विलासी है। वह छपनी विजय के लिए नीच से नीच कार्य में भी तत्पर हो सकता है! 'नीलदेवी' में पागल का चिरत्र भी छत्यन्त सजीव छौर स्वाभाविक है। उसका प्रलाग केवल हास्योत्पादक प्रलाप मात्र न होकर सारगर्भित छौर सोहेश्य हुछा है। भटियारी, चपरगट्टू खाँ छौर पीकदान छली का प्रसंग एक छोर तो युद्ध से पहले का छानंदोस्सव प्रस्तुत करता है छौर दूसरी छोर हास्य की ऋवतारणा।

'श्रंधेर नगरी' (प्रहसन) घटना-प्रधान है श्रीर प्रत्येक पात्र पाठकों का मनोविनोद करता है। इस एक विशेषता के श्रातिरिक्त पात्र निर्जीव हैं। राजा के चौपट होने का परिचय तो प्रारंभ में ही मिल जाता है। राजा बुद्धू श्रीर मनमानी करने वाला है। स्वर्ग के लोभ में फाँसी के लिए प्रस्तुत हो जाने से वह श्रपने 'गुणों' को सार्थक सिद्ध करता है। प्रहसन के प्रत्येक पात्र, विशेषतः राजा, के चित्रण श्रीर हास्य की श्रवतारणा में श्रतिरंजना पाई जाती है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'प्रेम जोगिनी' श्रौर 'सतीप्रताप' रचनाएँ श्रपूर्ण होने के कारण पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास उपस्थित नहीं करती।

कथोपकथन—चरित्र-चित्रण पर विचार करने के साथ-साथ कथोप-कथन पर विचार करना भी श्रावश्यक हो जाता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों में संवाद प्रायः दो या तीन पात्रों में रहते हैं। संवाद में कथोप-

कथन के श्रतिरिक्त उनके पात्र स्वगत-कथन, श्रौर कभी-कभी व्याख्यात्मक श्रीर विश्लेषणात्मक वर्णन, का श्राश्रय भी ग्रहण कर लिया करते हैं। शैव्या ग्रीर राजा हरिश्चन्द्र का कथोपकथन, चन्द्रावली ग्रीर उसकी सिखयों का कथोपकथन, चन्द्रावलो ऋार भारत-भाग्य के स्वगत-कथन त्रादि संवाद के विविध रूप हैं। इसके त्रातिरिक्त 'सत्य हरिश्चन्द्र' में इन्द्र श्रीर नारद, 'चन्द्रावली' में शुकदेव श्रीर नारद, 'भारतदुर्दशा' में भारत-भाग्य द्वारा ऋपनी दशा का वर्णन ऋादि व्याख्यात्मक या विश्ले-षणात्मक कथोपकथन हैं। इन सब साधनो का उपयोग भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने किया है जिससे पात्रों के चरित्र ग्रीर उनकी मनोदशा तथा ग्रांतरिक भावों पर प्रकाश पड़ता है। उनके कथोपकथनों से नाटकीय कथावस्तु गति प्राप्त करती है ऋौर ख़नेक ऐसी बातों का पता चलता है जिन्हें नाटककार स्वयं ग्रापनी श्रोर से न कह सकता था। 'नीलदेवी' में सूर्य-देव की वीरता का परिचय बहत-कुछ मुसलमान पात्रों की बातचीत से मिलता है। इसी प्रकार उनके कथोपकथनों से भावी श्रीर विगत बातों का पता चलता है। 'नीलदेवी' में मसलमान पात्रों या नीलदेवी श्रीर राज-कुमार तथा ग्रन्य सैनिकों की बातचीत से ग्रागे घटित होने वाली बातें ज्ञात हो जाती हैं श्रौर 'चन्द्रावली' में चन्द्रावली श्रौर उमकी सखियाँ श्रापस के संभाषण से विगत बातों की सूचना देती हैं। भारतेन्द्र इरिश्चन्द्र के कथोपकथनों की एक विशेषता यह भी है कि उनके पात्रश्रपनी शिचा-दीचा स्वभाव ऋौर धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के ऋनुकूल भाव प्रकट करते हुए कथोपकथन में संलग्न होते हैं। राजा हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली, भारत-भाग्य, शरीफ़ श्रीर उसके साथी, शरीफ श्रीर नील-देवी, 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' के पुरोहित, वेदांती, शैव स्रादि, या 'नारतदुर्दशा' में बंगाली, एडीटर, कवि स्त्रीर देशी सब स्त्रपनी भिन्न-भिन्न स्थितियों के स्नानुसार भाव प्रकट करते हैं। ऐसा देखने में नहीं त्राता कि एक त्रशिद्धित पात्र पंडित की भाँति बात करे त्रथवा एक दुष्ट पात्र सज्जन की भाँति बात करे। 'भारत-जननी' में सब पात्र

स्वतंत्र रूप से अपनी-अपनी बात ग्राकर कह जाते हैं, इसलिए उसमें कथोपकथन का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। 'चन्द्रावली' में चन्द्राः वली श्रीर उसकी सिखयों का कथोपकथन स्त्रियोचित श्रीर शृङ्गारपूर्ण मनो दशा के अनुकूल ही हुआ है। स्थिति और मनोदशा के अनुकूल कथोप-कथन रखने के साथ-साथ भाषा का प्रयोग भी पात्र ग्रौर ग्रवसर की दृष्टि से स्वाभाविक रूप में है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' में शैव, बंगाली, पुरोहित, 'सत्य हरिश्चन्द्र' में हरिश्चन्द्र का प्रारंभ में शैव्या के साथ श्रौर बाद को काशी के बाज़ार में, शैव्या का प्रारंभ में तथा बाजार में ऋौर विलाप करते समय, 'चन्द्रावली' में चन्द्रावली का प्रलाप करते समय श्रयवा उसकी सखियों द्वारा भूला भूलते समय, 'नीलदेवी' में शरीफ ऋौर उसके साथियों में बातचीत के समय, ऋथवा नीलदेवी का चंडिका-रूप में शरीफ के दरबार में, 'श्रंधेर नगरी' में महंत ग्रीर उसके दो-शिष्यों के वार्तालाप के समय भाषा की स्वाभा-विकता देखते ही बन पड़ती है। भारतेंदु हिश्चन्द्र के नाटकों में इस दृष्टि से ग्रन्य ग्रनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं । सामान्यतः उन्होंने लंबे-लंबे कथोपकथन नहीं रखे, किन्तु जहाँ भावों की तीव्रता या रस की निष्पत्ति पाई जाती है वहाँ वे स्वगतों के रूप में स्रावश्यकता से स्रधिक लंबे होकर नाटकीय कार्य-व्यापार की प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। स्वयं भारतेंद्र के मतानुसार 'किसी मनुष्य वा स्थानादि के वर्णन में लंबी-चोडी काव्य-रचना नाटक के उपयोगी नहीं होती।' रंगमंच पर भी वे बाधक ही सिद्ध होंगे। किंतु जी उन्नाने वाले तो उन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रचना-पद्धति का दृष्टि से बाधक ख्रौर ख्रस्वाभाविक होते हुए भी उनमें सरसता का ग्रभाव नहीं है। 'सत्य हिश्चन्द्र' में काशी-वर्णन या रमशान घाट से संबंधित विविध वर्णन या शैव्या-विलाप, 'चन्दावली' में चन्द्रावली के लंबे-लंबे स्वगत, 'भारतदुर्दशा' में भारत-भाग्य के स्वगत त्रादि में वोभत्स, शृंगार (वियोग), करुण, वीर, हास्य, त्र्यादि रसों की निष्पत्ति पाई जाता है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र कवि थे,

श्रतएव उपयुक्त स्थलों पर श्रपनी भावकता प्रकट किए बिना न रह सके हों तो कोई श्राश्चर्य नहीं। इतना ही क्या कम है कि उन्होंने बहुत कम स्वगतों का प्रयोग किया है। वैसे भी रस की सृष्टि तो उनके सामान्य कथोपकथनों की विशेषता है। उदाहरण के लिए, 'सत्य हिरिश्चन्द्र' श्रीर 'चन्द्रावली' में ऐसे श्रनेक स्थल मिलेंगे। उन्होंने श्राकाशभाषित के प्रयोग द्वारा भी पात्र की मनोदशा, उसके स्वभाव, भावी घटना त्रादि का परिचय दिया है । किन्तु भाग्तेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों में स्त्राकाशभाषित स्वगत-कथनों से भी कम है, स्त्रीर जो है भी वे स्वाभाविकता की सीमा का उल्लंघन नहीं करते । उदाहरणार्थ, 'सत्य हरिश्चन्द्र' में राजा हरिश्चन्द्र द्वारा काशो के बाज़ार में आकाशभाषित। प्रइसनों के श्रातिरंजनापूर्ण स्थलों को छोड़कर भारतेन्ट्र ने केवल वाक-प्रपंच को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वागाडंबर से न तो दर्शकों का ऋंतः करण उन्नत होता है श्रीर न श्रन्य कोई कार्य सिद्ध होता है। उन्होंने वाचालता की ऋषेचा मितभाषिता श्रीर वाग्मिता को श्रधिक स्थान दिया है। उनके पात्र ऋपने भाव सीधे-सीधे प्रकट करते हैं, न कि प्रपंच या हेर फेर के साथ । पात्रों के मानसिक भावों का प्रकटीकरण भी अवसरानुकूल हुन्ना है। भारतेंद्र के कथोपकथनों में व्यावहारिकता, स्वच्छंदता न्त्रीर सजो-वता है। साथ ही उनके पात्रों ख्रीर उनके कथोपकथनों में सरल भावकता प्रधान है, उनमें न तो बौद्धिकता या दार्शनिकता की बोक्तिलता पाई जाती है, श्रौर न काव्यात्मकता श्रौर श्रालंकारिकता, उनके बीच-बीच में छोटी-बड़ी स्वनिर्मित या दूसरे कवियों की कविताएँ या साधारण पद्यात्मक रचनात्रों का श्रवश्य समावेश है, श्रीर जो श्रवसरानुकृल, मनोदशा पर प्रकाश डालने वाली ख्रीर रस विशेष की पोषक हैं-किन्त पद्यात्मक वार्तालाप बहुत कम है। कहीं-कहीं पद्यात्मक संवादों पर पारसी कम्पनियों की शैली का प्रभाव है, जैसे, 'चन्द्रावली' से एक उदाहरण इस प्रकार है:

'ललिता--कहाँ तुम्हारी देस है ?

जोगिन—प्रेम नगर पिय गाँव।
लिलता—कहा गुरू किह बोलहीं !
जोगिन—प्रेमी मेरो नाँव॥
लिलता—जोग लियो केहि कारनैं !
जोगिन—ग्रपने पिय के काज।
लिलता—मंत्र कौन !
जोगिन—पियनाम इक,
लिलता—कहा तज्यौ !
जोगिन—जगलाज॥.....

'कर्पूर-मंजरी' में विचत्त्रणा ऋौर राजा का संवाद एक स्थान पर गद्यात्मक है। 'चंद्रावली' श्रीर 'नीलदेवी' में कहीं-कहीं पर नौटंकी या उाँग की कथोपकथन-शैली भी दिखाई पड़ जाती है, किन्तु ऐसे स्थल उनकी रचनात्रों में कम हैं। वास्तव में रचना-पद्धति स्त्रौर त्राभिनय की ्ष्टि से कुछ श्रपवाद स्वरूप स्थलों को छोड़कर भारतेन्द्र इरिश्चन्द्र को ांवाद के प्रत्येक रूप में सफलता प्राप्त हुई है। कहा गया है कि 'यह वभाव से ही श्रात्यन्त वाचाल थे श्रीर समाज-प्रिय थे। हर एक प्रकार के तोगों से, महाराजाश्रों से दरिद्री तक, पारंगत विद्वानों से लेकर मूर्लों ाक यह मिला करते थे श्रीर इनका निज का दरबार लगा रहता था। इन हारणों से बातचीत करने तथा उत्तर-प्रत्युत्तर में यह बड़े कुशल थे। इन विका इनके नाटकों में सकलतापूर्वक उपयोग हुन्ना है।' स्वयं भारतेन्द् 'रिश्चन्द्र ने लिखा है-- 'मानव प्रकृति की समालोचना करनी हो तो ाना देशों में भ्रमण करके नाना प्रकार के लोगों के साथ कुछ दिन ास करे; तथा नाना प्रकार के समाज में गमन करके विविध लोगों हा ब्रालाय सने तथा नाना प्रकार के ग्रंथ ब्राध्ययन करे; वरंच समय ाँ श्रश्वरत्तक, गोरत्तक, दास, दासी, ग्रामीण, दस्य प्रभृति नीच-प्रकृति श्रीर सामान्य लोगों के साथ कथोपकथन करे। यह न करने से

मानवप्रकृति समालोचित नहीं होती । मनुष्यों की मानसिक वृत्ति परस्पर जिस प्रकार श्रदृश्य है उन लोगों के हृद्यस्थ भाव भी उसी रूप श्रप्रत्यत्त हैं। केवल बुद्धि-वृत्ति की परिचालना द्वारा तथा जगत् के बाह्य कार्यों पर सूद्म दृष्टि रखकर उसके श्रनुशीलन में प्रवृत्त होना होता है। श्रीर किसी उपकरण द्वारा नाटक लिखना भरख मारना है। इससे भारतेन्दु के चरित्रचित्रण श्रीर कथोपकथन संबंधी दोनों ही दृष्टिकोणों पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है।

त्रान्दित नाटकों में 'कर्पूर-मंजरी' स्त्रीर 'मुद्राराच्चस' के कथोप-कथन पात्रानुकूल भाषा, व्यावहारिकता, भावव्यंजकता, स्वछंदता, मजीवता, कथानक को गतिशीलता प्रदान करने, चरित्रों पर प्रकाश डालने स्त्रादि की दृष्टि से सुन्दर बन पड़े हैं।

रस—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जीवन के प्रत्येक च्रेत्र में नवीन रूप घारण कर त्रवतीण हुए थे। उन्होंने न केवल साहित्य के विविध रूपों की नवीन सृष्टि की वरन् रस-योजना में भी उन्होंने ऋपनी मौलिकता प्रकट की। परंपरा के श्रनुसार रस केवल नौ माने जाते हैं, किन्तु ग्रपनी किशोरावस्था में ही उन्होंने वासिल्य, प्रेम, सख्य, भिक्त श्रौर श्रानन्द नामक पाँच रसों की श्रौर कल्पना कर डाली थी। बाबू अजरत्नदास के श्रनुसार प्रसिद्ध विद्वान् पं० ताराचरण तर्करत्न ने श्रपने 'श्रंगार-रत्नाकर' (१९१६ वि०) में एक स्थान पर लिखा है— 'हरिश्चन्द्रास्तु वात्सल्यसल्यभक्त्यानंदाल्यामधिकं रसचतुद्ध्यं मन्त्रते'। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने श्रपने 'नाटक' नामक निबंध में श्रंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, श्रद्भुत, वीभत्स, शांत, भिक्त वा दास्य, प्रेम वा माधुर्य, सल्य, वात्सल्य, प्रमोद वा श्रानन्द नामक रसों की गणना की है। 'विद्यानुंदर' में संयोग श्रंगार की प्रधानता है। प्रेम उसमें स्थाई भाव है। विद्या के श्रल्पकालीन विरह में वियोग श्रंगार है। कहीं-कहीं हास्य, रस भी मिल जाता है। 'पालंड विडंबन' में

स्पष्टतः शान्त रस की प्रधानता है। 'धनंजय विजय' के युद्धभूमि-वर्णन में रौद्र रस है । 'कर्पूर-मंजरी' में शृंगार, श्रद्भुत श्रीर हास्य का मिश्रण है। 'मुद्राराच्चस' में वीर रस की प्रधानता है। उसमें यद्यपि युद्धादि का ग्रामाव है, तथापि उत्साह स्थायी भाव है। चन्दन-दास जौहरी की स्त्री की परिस्थित में करुए रस की भाजक मिल जाती है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' में हास्य रस है। 'सत्य हरिश्रन्द्र' में स्थायी भाव उत्साह होने से वीर रस की प्रधानता है। राजा हरिश्चन्द्र दानवीर श्रौर सत्यवीर हैं। राजा हरिश्रन्द्र द्वारा पुत्रावस्था पर विचार, रमृति, ग्लानि श्रादि के कारण शोक, शैञ्या-विलाप श्रादि में करण श्रोर श्मशान-वर्णन में भयानक, श्रद्भुत श्रीर वीभत्त रस हैं।विश्वामित्र के स्वभाव-चित्रण में रौद्र रस है। इसके श्रातिरिक्त उसमें श्रद्भुत रस भी पाया जाता है। स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने 'चंद्रावली' में प्रेम रस माना है, किन्तु उसे हम श्टंगार के च्रांतर्गत रख सकते हैं। 'चंदावली' में वियोग श्रंगार की प्रधानता है। चन्द्रावली का कृष्ण के प्रति प्रेम या रति ही स्थायीभाव है। कृष्ण स्त्रालंबन हैं। स्त्रालंबन में अवरा, चित्र, स्वप्न ऋौर प्रत्यद्ध दर्शनों में से 'चंद्रावली' में अवरा-दर्शन श्रीर प्रत्यत्त-दर्शन हैं । सलियों की उपस्थिति, वन-उपवन, वर्षा, हिंडोला श्रादि उद्दीपन हैं। साथ ही स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भावों का भी अप्रभाव नहीं हैं। रस की पोषक चन्द्रावली आश्रय है। वियोग के पाँच प्रधान कारणों (पूर्वानुराग, प्रवास, ईर्ष्या, विरह, शाप) में से 'चन्द्रावली' में पूर्वानुराग पाया जाता है। इसके स्रतिरिक्त उसमें श्रमिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्देग, प्रलाप श्रादि विरह की सभी दशास्त्रों का समावेश है। प्रारंभ में नारद स्त्रीर शुकदेव के

स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'मुद्रारा इस' में उद्योग वीर नामक रस माना है, क्योंकि उसमें मुख्य श्रंगीभाव से कोई रस न पाकर उन्हें उद्योग वीर की करपना करनी पड़ी।

वार्तालाप में शांत रस है ऋौर सिवयों के हास-परिहास मेंश्रंगार तथा हास्य रस । 'विषस्य विषमौषधम्' में, स्वयं भारतेन्द्र के श्रवनुसार, हास्य रस है । 'भारत-जननी' में करुण ऋौर वीर रस प्रधान हैं। 'भारतदुर्दशा' में भारत-दुर्दैव के प्रयास में उत्साह होने के कारण वीर रस ऋौर भारत-भाग्य की अवस्था में करुण रस माना जायगा। हास्य के लिए उसमें कहीं-कहीं उपयुक्त स्थल श्रा गए हैं। 'नीलदेवी' में वीर (युद्ध) रस की प्रधानता के श्रातिरिक्त हास्य भी है। 'श्रंधेर नगरी' में स्पष्टतः हास्य रस है। इस प्रकार, भारतेन्द्र की गणना के श्रनुसार, भक्ति, वात्सल्य श्रौर प्रमोद को छोड़ कर उनकी रचनात्रों में लगभग सभी रसों का परिवाक पाया जाता है। भारतेन्दु स्वभाव से विनोदी थे। श्रतएव प्रहसनों को छोड़ कर उनकी श्रन्य नाटकीय रचनात्रों में हास्य की श्रवतारणा प्रायः रहती ही है। उनका यह हास्य । कुरुचिपूर्ण श्रीर निरर्थक न होकर कथानक का प्रधान ग्रंग है, जो एक ग्राधुनिक प्रवृत्ति है । उनके हास्य में भी देशहितैषिता छिपी रहती है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने रसःविरोध को भी श्चपनी रचना श्रों में स्थान नहीं दिया । जैसे, हास्य तो शृंगार के साथ पाया जाता है, किन्तु शृंगार के साथ करुण, वीभत्स, रौद्र, भयानक या शांत रस नहीं पाए जाते । वियोग के स्रांतर्गत तो करुण का समावेश हो सकता है, किन्तु पुत्र-शोक द्वारा उत्पन्न करुण श्रंगार का विरोधी माना जाता है। वास्तव में नाटकों के सौंदर्य की रचा के लिए विरोधी रस बचा कर भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने श्रपना मुख्य •उद्देश्य नष्ट नहीं होने दिया।

देश-काल प्रत्येक कलाकार की रचना का उसके जीवन की चारों श्रोर की परिस्थितियों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। भारतेन्द्र की :रचनाएँ भी इस दृष्टि से श्रपवाद नहीं हैं। उनके नाटकों में उनका युग भली भाँति प्रतिविधित है। उन्होंने श्रपना जीवन हो स्वदेश-चिता के लिए श्रपित कर दिया :्या। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, श्रीर श्रापिक जीवन :के सभी पन्नों पर उन्होंने श्रपनी दृष्टि

डाली । उस समय समाज में चारों श्रौर कुरीतियों श्रौर कुप्रथात्रों का प्रावल्य था त्रौर धर्म त्रौर समाज के नाम पर नाना प्रकार के ढोंग श्रीर मिथ्याचार प्रचलित थे । श्रॅगरेज़ों की नीति के कारण समाज शिचितों श्रौर श्रशिचितों के दो विभागों में बँट गया था। शिक्तित व्यक्ति यदि ईसाइयत स्त्रीर स्त्रॅगरेज़ियत के पुजारी बन बैठे थे, तो ऋशित्तित जन रूदियों ऋौर ऋंधविश्वासों में जकड़े हुए थे । नवोत्यान की भावना से प्रेरित होकर ऋनेक सुधारक सार्वजनिक चेत्र में पदार्पण कर चुके थे, किन्तु वे भारतीय संस्कृति से परिचित न होने कारण देश के लिए घातक सिद्ध हो रहे थे। देश की राजनीतिक परिस्थिति भी श्रव्छी नहीं थी। कर, महँगी, दुर्भिच श्रादि से जनता पीड़ित थी। साहित्य की उन्नति की त्रोर लोगों की विशेष रुचि नहीं थी। श्रपने जीवन-काल की इन सब बातों तथा समाज के विविध वर्गों के प्रतिनिधियों को भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने अपने नाटकों में स्थान दिया है। उनकी रचनात्रों में भारतीय इतिहास के पौराणिक, मध्य स्त्रौर स्त्राधुनिक तीनों युग प्रतिविवित हैं। उनमें श्रोकृष्ण से लेकर डोम तक विद्यमान हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी उनकी रचनात्रों में वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल ख्रौर ख्राधुनिक काल सभी काल साकार हो उठे हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ऋषने चारों ऋोर के जीवन का सूद्म दृष्टि से निरोत्त्रण कर उसे ऋपनी रचनाऋों में स्थान दिया था। 'वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति', 'विषस्य विषमौषधम्,' 'भारत-जननी,' 'भारतदुर्दशा,' 'नीलदेवी,' श्रौर 'श्रंधेर नगरी' में भारत के तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनोतिक श्रीर श्रार्थिक जीवन के जीते-जागते चित्र मिलते हैं। उनमें हमें भारत के उत्थान स्त्रीर पतन की कहानी मिलती है। यहाँ तक कि 'धनंजय विजय,' 'कर्पूर-मंजरी' ग्रौर 'सत्य हरिश्चन्द्र' में विषय भिन्न रखते हुए भी उनके भरत-वाक्यों में वे खदेश-हित नहीं भूल सके। वास्तव में उनकी इन रचनान्त्रों के श्राधार पर उन्नीसवीं शताब्दी का इतिहास भली-भाँति लिखा जा सकता है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' के गंगा-

वर्णन से तत्कालीन काशी के सामान्य जीवन का परिचय प्राप्त होता है। 'प्रेमजोगिनी' (श्रपूर्ण) भी इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार तत्कालीन श्राचार-विचार, वेशभूषा श्रादि के मंबंध में भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने संकेत दिए हैं, यद्यपि ऐसा करने में काल-दोष उत्पन्न हो गए हैं। प्राचीन पात्रों को श्राधिनक वेशभूषा में चित्रित करना, 'सत्य हरिश्चन्द्र' के प्राचीन कथानक में श्रपने समय की काशी का वर्णन करना, श्राधिनक काशा के वर्णन ('प्रेमजोगिनी') में पौराणिक पात्रों का उल्लेख करना श्रादि ऐसे ही उदाहरण हैं। प्राचीनों को श्रपनेश्रपने काल-विशेष की वेशभूषा में चित्रित करने की प्रथा तो पिछले समय से—विशेषतः उत्तर रीतिकाल से—चली श्रा रही थी। श्रांतिम प्रवृत्ति साहित्यिक परंपरा का पालन मात्र है। वास्तव में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाएँ जीवन के रंग में रँगी हुई हैं। यह उनकी श्रपनी विशेषता है

प्रकृति-वर्णन—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जीवन श्रीर उनकी रचनाश्रों के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि उनका मन भारतीय मानव में ही रमा हुत्रा था। प्रकृति की श्रोर वे श्रधिक ध्यान न दे सके। उनका श्रधिकांश जीवन काशो में ही व्यतीत होता था। पूर्वजों के समय से चले श्रा रहे उद्यानादि के रहते हुए भी उनका मन प्रकृति-सौंदर्य की श्रोर श्राकृष्ट न हो सका। 'सत्य हरिश्चन्द्र' में गंगा का वर्णन है, किन्तु वह काशी नगरी की गंगा का वर्णन है, न कि वन्य गंगा का। इसी प्रकार 'चंद्रावली' में यमुना का वर्णन चंद्रावजी की सखी के हृदय पर पड़े प्रभाव का वर्णन है। जिन श्रंशों में स्वतंत्र प्रकृति का वर्णन है उसमें कोई नवीनता नहीं है। इस नाटिका में वर्षा-कालीन भूला-वर्णन भी परंपरानुगत है, श्रीर वह भी रस-पोषण की दृष्टि से। 'सत्य हरिश्चन्द्र' श्रीर 'चंद्रावली' के श्रितिस्क श्रन्य नाटकों में प्रकृति के उल्लेख का एक प्रकार से नितान्त श्रभाव है। सच तो यह है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने श्रपने

नाटकों में प्रकृति-वर्णन को स्थान ही नहीं दिया। जहाँ कहीं थोड़ा-बहुत है भी वह ब्रजभाषा-काव्य की परंपरा के अनुसार वस्तुत्रों की गणना मात्र या उद्दीपन के रूप में है।

श्रमिनय-भारतेंद हरिश्चन्द्र कृत 'नाटक' में लिखा है कि हिन्दी का सब से पहला नाटक जो १८६८ में बनारस थिएटर में खेला गया 'जानकी मंगल' था। रामायण की कथा निकाल कर यह नाटक पं० शीतलप्रसाद त्रिपाठी ने बनाया था। १८७७ में एक बंगाली थिएटर 'विद्यान्त नाट्यशाला' के नाम से लखनऊ में थी। उसमें स्वयं रामगोपाल विद्यान्त द्वारा बँगला से अनुदित पाँच अंकों का 'रामाभिषेक नाटक' खेला गया था। उक्त नाटक में श्रिधवास से लेकर बनवास तक की कथा है। प्रस्तावना, विद्षक स्त्रीर दर्शकों के मनोरंजन के लिए संगीत की अवतारणा की गई थी। फिर बनारस के नैशनल थिएटर में भारतेन्द कृत 'ग्रन्धेर नगरी' त्र्यौर प्रयाग त्र्यौर कानपुर में क्रमशः 'रगाधीर प्रेममोहिनी' श्रौर 'सत्य हरिश्चन्द्र' खेले गए थे। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को 'चंद्रावली' नाटिका के ऋमिनय की बड़ी इच्छा थी, किन्तु यह बात उनके मन ही में रह गई। वास्तव में उस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश में कोई शिष्ट रंगमंच श्रीर नाटक-समाज नहीं था । बम्बई के सस्ते ढंग के पारती थिएटरों के कारण हिन्दी रंगमंच की सम्यक् उन्नति को भारी धक्का पहुँचा। सुद्धद समाज इन पारसी थिएटरों को निकृष्ट श्रौर दुराचार के ब्राड्डे समभता था। 'रत्नावली' (ब्रानुवाद) की उस समय वही दशा थी जो पारसी नाटकों की । काशी में पारसी विएटर वालों ने नाचघर में जब शक्तला नाटक खेला श्रीर उसमें धीरोदात्त नायक दृष्यंत खेमटेवालियों की भाँति कमर पर हाथ रखकर मटक-मटक कर नाचने श्रीर 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डॉक्टर थियो, बाबू प्रमददास मित्र प्रभृति विद्वान् यह कह कर उठ ऋाए कि श्रव देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।

स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के नाटकों पर नए ढंग के बँगला नाटकों स्त्रौर पारसी कंपनियों में खेले जाने वाले नाटकों का यत्रतत्र प्रभाव पाया जाता है। किन्त उन्होंने अपने नाटकों की रचना अभिनय की दृष्टि से भी की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। स्थान-स्थान पर वेशभूषा त्रादि का उल्लेख भी यही सिद्ध करता है। साधु रंगमंच ऋौर समुचित प्रयोगशाला के ग्रभाव में उनके सभी नाटकों का श्रभिनय न हो सका श्रीर फलत: श्रमिनय की दृष्टि से उन्हें श्रपने नाटकों की त्रृटियाँ ज्ञात न हो सकीं। यही कारण है कि उनकी रचना श्रों में श्रभिनय-कला के तत्व पाए जाने के साथ-साथ दोष भी पाए जाते हैं। उनके नाटकों की कथा की रचना में पूर्वापर संबंध होने के कारण ग्रामिनय की समाप्ति तक दर्शक का कुतूहल बना रह सकता है। दृश्य भी स्थान की एकता को दृष्टि में रखन कर विभाजित हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक दृश्य दूसरे दृश्य से दूर श्रौर भिन्न स्थान पर रखा गया हो । इससे ऋभिनय, रंगमंच-संगठन ऋौर कम से कम परदों की ऋायोजना की ऋावश्यकता रह जायगी। दृश्यों में ऐसी ऋद्भुत ऋौर विलक्ष बातें भी नहीं हैं जो रंगमंच पर दिखाई न जा सकें। साथ ही उनके नाटकों में पात्रों की भीइ-भाइ भी ऋधिक नहीं है। कम पात्र रहने के कारण श्रामिनय की व्यवस्था सुचार रूप से की जा सकती है। भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय चार प्रकार के माने गए हैं: श्रांगिकाभिनय, वाचिकाभिनय, श्राहार्याभिनय श्रोर सात्विकाभिनय । पहले दो प्रकार के ऋभिनय तो सामान्यतः उनके सभी नाटकों के साथ संलग्न हैं, किन्तु शेष दो के उदाहरणों का भी श्राभाव नहीं है। 'सत्य हरिश्चद्र' में चोबदार वा मुसाहिब लोग जब राजा के साथ रंगस्थल में प्रवेश करते हैं तब उनको कुछ नहीं कहना पड़ता। वे केवल अपने वेष भूषणादि के श्राहार्यामिनय द्वारा श्रात्मकार्य निष्पन्न करते हैं। इसी प्रकार 'चंद्रावली' नाटिका में रोमांच, कंप, श्रश्र श्रादि द्वारा श्रवस्थानुकरण द्वारा सात्विकाभिनय प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ तक अनुकृति से संबंध है उनके नाटकों में अनुकृति का अभाव नहीं

है। राजा हरिश्चन्द्र, शैन्या, भारत-भाग्य, चन्द्रावली, नील देवी श्रादि से संबंधित श्रनेक कार्य श्रीर मानसिक दशाएँ हैं जिनका श्रनुकरण भली भाँति रंगमंच पर किया जा सकता है। 'भारतदुर्द शा' के प्रतीकात्मक पात्र भी रंगमंच पर भली भाँति दिखाए जा सकते हैं। 'चंद्रावली' में श्रीकृष्ण का एकदम प्रकट हो जाना बिना किसी कठिनाई के प्रदर्शित किया जा सकता है। जहाँ तक भाषा से मंबंध है, वह सरल श्रीर विभिन्नता लिए हुए हैं। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के नाटकों में न तो विषय की दुष्टहता है श्रीर न कथानक ही जटिल है। ये सब बातें इस बात का प्रमाण हैं कि उनके प्राय: सभी नाटक श्रभिनेय हैं। प्रत्येक के श्रभिनय में तीन-चार घंटे से श्रधिक समय नहीं लगेगा। श्रभी हाल ही में दिल्ली के कुल विद्यार्थियों ने 'चंद्रावली' का श्रभिनय किया था। श्रावश्यक काट छाँट श्रीर सुधार के बाद उसमें डेढ़-पौने दो घंटे के लगभग लगे थे।

किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी उनके नाटकों का अपने मूल रूप में पूर्यातः सफल अभिनय हो सकेगा, इसमें सन्देह है। उनके प्रहसनों, भाण और 'भारत-जननी,' 'भारतदुर्दशा' और 'नीलदेवी' के अभिनय में तो स्पन्टतः कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु इन तथा 'सत्य हरिश्चन्द्र' और 'चंद्रावली' में अभिनय की हिन्द से एक दोष यह पाया जाता है कि कथा आदि से अत तक एक ही समान गित से चलती है और नियमानुसार अंक भी उत्तरोत्तर छोटे नहों होते गए। इससे दर्शकों का जी ऊब जायगा। उनके अन्दित नाटकों में यह दोष नहीं पाया जाता। 'विद्यासुंदर' में कुत्हल की मात्रा विशेष रूप से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त 'नीलदेवी' को छोड़कर उनके नाटकों में कार्य-व्यापार की कमी पाई जाती है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' इस हिन्द से बहुत अधिक त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, किन्तु तब भी उसके कार्य-व्यापार में शिथिलता है। व्यापार के अभाव से पात्र केवल आते-जाते और बातचीत करते हुए ही अधिक पाए जाते हैं। दूसरे उनमें दश्यों को बहुलता न होने और विषय-परिवर्तन बहुत कम होने के कारण मनोरमता और नवीनता का अभाव

रहेगा। कवितास्रों की संख्या भी उनके नाटकों में बहुत स्रिधिक रहती है। काव्य की अधिकता और घटनाओं की अपधानता होने के कारण श्रीभनय विशेष रुचिकर प्रतीत न हो मकेगा। कविताश्री के कारण कार्य में बाधा पड़ती प्रतीत होगी। 'सत्य हरिश्चन्द्र' श्रौर 'चंद्रावली' में उदाहरणार्थ, कविताएँ कमशः लंबी स्त्रीर बहसंख्यक हैं। विशेष रूप से 'चंद्रावली' की जो विशेषता है—रमात्मकता श्रोर काव्यतत्व —वही उसके सफल श्राभिनय में बाधक है। इन दोनों नाटकों में दिए गए श्चंकावतार भी परदों के गिराए जाने के संबंध में दर्शकों के सामने श्रव्यवस्था उत्पन्न करेंगे । श्रौर फिर 'सत्य हरिश्चन्द्र,' 'चंद्रावली' श्रौर 'भारतदुर्दशा' में स्वगत-कथन बहुत लंब-लंबे हैं जो श्रमिनय की दृष्ट से सफल न कहे जा सकेंगे। 'नील देवी' में पागल का प्रलाप भी श्रावश्यकता से श्राधिक है। कथोपकथन स्वाभाविक श्रवश्य हैं, किन्तु स्रावेगयुक्त नहीं हैं। स्वगत-कथनों को तो काट-छाँट कर छोटा किया जा सकता है। किन्त अन्य बातों के संबंध में कोई विशेष परिवर्तन उपस्थित न ीं किया जा सकता। अस्तु, भारतेन्ट् हरिश्चन्द्र के नाटक अभिनेय श्रवश्य हैं, वे इसी दृष्टि से लिखे भी गए थे, लेकिन श्रमिनय की दृष्ट से वे सर्वथा निदीष नहीं हैं। ये दोष संभवतः हिन्दी की साधु स्राभिनय-शाला के स्रभाव से उत्पन्न हो गए हो, क्योंकि भारतेन्द हरिश्चन्द्र श्चाने नाटकों को व्यावहारिक रूप में न देख सके। उनकी रचनाश्चों में साहित्यिकता का ऋंश विशेष रूप में रहने कारण उनके पढने में स्नानन्द त्र्याता है। नाटक केवल साहित्यिक ग्रींग पढने से ग्रानन्द देने वाले हों. या केवल ऋभिनेय हों, या उनमें दोनों का मिश्रण हो, इस संबंध में त्रान्तिम निर्णय श्रामी होने को है। संस्कृत में 'प्रबोधचन्द्रोदय' श्रामिनय की दृष्टि से सफल नहीं कहा जा सकता, तो भी वह नाटक है। ऐसी परिस्थित में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के नाटकों की श्रालोचना केवल श्रभिनय की दृष्टि से ही नहीं करनी चाहिए।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों के विविध प्रमुख पत्तों के ऋध्ययन

के बाद यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि उनके नाटकों में उनके युग का स्वर का प्रतिध्वनित है, उनमें उनके युग का जीवन मुखरित हो उठा है, तत्कालीन जीवन के मुख-दुःख, श्राशा-निराशा, भारत का प्राचीन गौरव, पतन श्रौर उसकी भावी श्राकांचाएँ साकार हो उठो हैं। उनकी रचनात्रों में जीवन के कल्याण-मार्ग का संदेश छिया हुन्ना है। पौराणिक, ऐतिहासिक तथा अपने चारों स्रोर के जीवन से सामग्री एकत्र कर उन्होंने भारतीय नवोत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। देश-प्रेम श्रौर ईश्वरानुराग उनकी रचनाश्रों में कूट-कूट कर भरा हुश्रा है । उन्होंने भारतीयत्व श्रीर राष्ट्रीयता को जन्म दिया । उनके द्वारा स्थानित यही नाटकीय परंपरा स्थागे चल कर पुष्पित-पछवित हुई। इस दृष्टि से 'श्रसाद' उनके सच्चे उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने यह सब कुछ उस समय किया जब कि हिन्दी में नाट्य-परंपरा का स्रामाव था। भारतीयत्व स्रौर राष्ट्रीयता के स्रातिरिक्त उन्होंने अपनी रचनाओं में रसात्मकता को स्थान देकर उन्हें साहित्यिकता प्रदान की श्रार हिन्दी रंगमंच को गारव प्रदान किया। श्रपने पात्रों द्वारा भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने पश्चिम के ब्रान्धानुकरण के स्थान पर देशी श्रीर विदेशी संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय उपस्थित किया। नाटकीय रचना-पद्धति में भी उन्होंने समन्वयात्मक बुद्धि प्रहण की। समाजिक, धार्मिक, साहित्यक, राजनीतिक, ब्रार्थिक ब्रादि जीवन के विविध चेत्रों में उन्होंने ऋपनी प्रगतिशोलता का परिचय दिया। उनके नाटकों में कोई न कोई उद्देश्य श्रवश्य छिपा हुत्रा है। सच तो यह है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र चौमुखी नव जागरण के स्त्रप्रदूत थे स्त्रौर उनकी नाटकीय रचनाएँ हिन्दी साहित्य का गौरव हैं।

## उपन्यास

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत 'पूर्णप्रकाश-चन्द्रप्रभा' नामक उपन्यास का कथानक सामाजिक है। लेखक ने लड़के-लड़कियों की शिज्ञा पर जोर दिया है। ग्रान्धे मन्दिरानन्द का ग्रापनी पत्नी ग्राीर नायक की बहन मधूरिमा पर, जो ऋपने भाई से बात कर रही है, परपुरुष से बातचीत करने का सन्देह करने वाला प्रसंग मनोरंजक होने के साथ-साथ बड़ा ही सक्चा और हृदय को स्पर्श करने वाला है। विवाह के समय बूढ़े दुण्डिराज का मज़ाक बनाकर लेखक ने व्यंग्य के ग्रामीघ ग्रस्त्र का सहारा लिया है। कथानक में दिकयानूसी ऋौर प्रगतिशील विचारों का संधर्ष है। ख्रांत में विजय प्रगतिशीलता की होती है। कथानक नैतिक श्रौर शिलाप्रद है। संपूर्ण कथानक एकादश स्तवकी में विभाजित है स्त्रीर प्रत्येक स्तवक के प्रारंभ में नंददास, तुनसी, बिहारी श्रादि की काव्य-पंक्तियाँ श्रीर संस्कृत के नीति-वाक्य उद्धत हैं। रचना-पद्धति की दृष्टि से कथानक सरल श्रीर सीधा है श्रीर वह जीवन की साधारण घटना पर श्राधारित है । उसमें पेचीदे स्थल नहीं हैं । लेखक ने घटनाश्रों, पात्रों, वातावरण श्रादि का वर्णन किया है। बीच-बीच में पात्रों के संचित्र कथोपकथन हैं। पात्रों के संबंध में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने व्याख्यात्मक शैली प्रहण की है स्त्रीर उन्हें यंत्रचालित श्रीर मूक रूप प्रदान किया है। उनमें व्यक्तिगत विशेषताएँ नहीं हैं। कथोपकथन का विशेष प्रयोग नहीं हुआ। जो हैं भी उनसे चरित्र-चित्रण, कथानक की गति ग्रादि को विशेष बल नहीं मिलता। वास्तव में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र कृत यह उपन्यास कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन स्त्रादि की दृष्टि से कथा कहने की सरल शैली प्रस्तुत करता है। ऐसा प्रतीत होता है मानों लेखक ध्यान लगाए बैठे श्रोतात्रों को कोई कहानी सुना रहा हो । उपन्यास में चन्द्रप्रभा, पूर्णप्रकाश, श्रानन्दविग्रह, गुण-मंजरी,गोकुलोत्सव, दुणिदराज, मश्रूरिमा श्रौर मन्दिरानन्द प्रधान पात्र हैं। श्चन्य गद्य-रचनाएँ

जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने शुद्ध साहित्यिक रचनाथ्रों के श्रतिरिक्त इतिहास, पुरावृत्त, जीवन-चरित्र,

राजनीति, समाज, धर्म, यात्रा स्त्रादि विषयों से संबंधित स्त्रनेक छोटी-छोटी रचनाएँ प्रस्तुत कीं । श्रमेक विषयों पर उन्होंने छोटे छोटे लेख भी प्रकाशित किए, जिन्हें सामान्यतः त्रालोचक गर्ण 'निबन्ध' के नाम से भी पुकारते हैं। खेद है भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के विविध विषय-संबंधी लेख श्रभी प्रकाश में नहीं श्रा सके। इन सभी प्रकार की गद्य-रचनान्त्रों से भारतेन्द्र की रुचि, मानसिक स्थिति, भावों की विद्ग्धता श्रौर मार्मिकता, प्रगतिशीलता, बहुज्ञता, व्यापक दृष्टिकोण श्रादि का परिचय प्राप्त होता है। उनके हरिद्वार, श्रयोध्या, वैद्यनाथ श्रादि की यात्रा से संबंधित लेखों में उनके व्यक्तित्व का स्वच्छंद रूप, विवेचनात्मकता, संवेदनशीलता, वर्णन-कौशल, निरीच्या शक्ति, प्रकृति-वर्णन, हास्य, व्यंग्य ब्रादि के सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं। 'स्वर्ग में विचार-सभा का ग्रधिवेशन,' 'लेवी प्राण लेवी,' 'पाँचवें पैगंबर,' 'कंकड़ स्तोत्र,' 'श्रॅंगरेज़स्तोत्र' श्रादि में हास्य श्रीर व्यंग्य के साथ साथ उनकी कल्पना-शक्ति भी प्रस्फुटित हुई है। 'स्वर्ग में विचार-सभा का श्रिधिवेशन' में स्वामी दयानंद श्रीर केशवचन्द्र सेन के स्वर्ग जाने से वहाँ उठ खड़े हुए श्रान्दोलन का संदर वर्णन है । श्रन्य लेखों में भी सामाजिक, घार्मिक, सामयिक, श्रीर राजनीतिक व्यंग्य मिलते हैं। इससे भारतेन्द्र की जागरूकता का परिचय प्राप्त होता है। 'एक कहानी कुछ श्राप बीती कुछ जग बीती' श्रात्मकथास्मक श्रपूर्ण लेख है। इस त्रपूर्ण रचना में भारतेन्दु की उपर्युक्त विशेषतास्त्रों के दर्शन होते हैं। उनकी इन गद्य-रचनात्रों को वैसे तो कई प्रकारों के त्रांतर्गत रखा जा सकता है, किन्तु वे प्रधानतः विचारात्मक, वर्णनात्मक, कथात्मक श्रीर कल्पनात्मक कोटियों के श्रांतर्गत श्राती हैं।

## काव्य

श्रव तक इम भारतेन्दु के गद्य-साहित्य की चर्चा करते श्रा रहे थे, किन्तु उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने विविध प्रकार के काव्य

साहित्य की रचना की । वैसे भी उस समय हिन्दी की साहित्यिक संपत्ति कविता ही थी। जहाँ तक कविता से मंबंध है हिन्दी के कवि परिपाटी विदित ऋोर रूदिग्रस्त राधा-कृष्ण की लीलाओं श्रौर नायक-नायिकाओं के कल्पित ऐश्वर्य ऋौर विलास में इबे हुए थे। इन भावों की ग्राभिव्यक्ति के लिए कवियों के पास उपयक्त साधन थे, ऋौर कविता के ऋादशों में ऋभी परिवर्तन नहीं हुन्ना था। ऐसे ही समय में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का श्राविभीव हत्रा। काव्य के त्तेत्र में उन्होंने भी बहुत बड़ी हदतक परंपरा ऋथवा मध्ययुगीन प्रवृत्तियो ऋौर शैलियों का पोषण किया, किन्तु उदात्त रूप में । वास्तव में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं कि परंपरागत काव्य-धारा से एक दम विमुख हो जाना उनके लिए संभव नहीं था। एक तो स्वयं उनके पिता ब्रजभाषा के उत्कृष्ट कवि थे। इसके ब्रातिरिक्त वे काशी में सैवक, सरदार, इनुमान, नारायण, द्विज कवि मन्नालाल श्रादि ब्रजभाषा के उच्चकोटि के कवियों के संपर्क में श्राए। इसलिए यदि उन्होंने परंपरा के निर्वाह में योग दिया तो कोई स्त्राश्चर्य नहीं। कालगति से ब्रजभाषा का जो काव्य-प्रसाद जीर्ग-शीर्ग हो चला था उसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नवीन कलेवर प्रदान किया। भाषा ऋौर भाव दोनों ही दृष्टियों से उसका परिमार्जन श्रीर परिष्करण किया। उन्होंने चमत्कार का श्राश्रय ग्रह्मा न कर भावानुभूति की सरस श्रिभव्यंजना को प्रधानता दी।

परंतु इसी समय हिन्दी के किव पिश्चमी दुनिया के संपर्क में आ चुके थे श्रीर उनका ध्यान प्राचीन काव्य-परंपरा के निर्वाह के श्रातिरिक्त नवीन भावों श्रीर विचारों श्रीर श्रपने चारों तरफ़ की दुनिया की श्रोर भी जाने लगा। कई शताब्दियों बाद पहली बार हिन्दी-किव श्रपनी पुरानी संपदा छोड़ कर श्रागे बढ़ा। उसका हृदय नवोदित राजनीतिक, सामा-जिक श्रीर धार्मिक श्रांदोलनों के फलस्वरूप उत्पन्न विचारों से श्रांदोलित हो उठा। चारों श्रोर सुधार श्रीर प्रगति की श्रावाज़ सुनाई देने लगी श्रोर सहद-समाज को ब्रजभाषा साहित्य का (श्रंगारपूर्ण) श्रादर्श खटकने लगा। किवयों ने जावन के विविध पद्धा से संबंधित श्रमीतियों श्रीर श्रमाचारों, कुरीतियों श्रीर कुप्रथाश्रों श्रादि का प्रचार देखा जिनसे देश की सामूहिक मलाई होने की कोई श्राशा नहीं थी। उनमें विचार-स्वातंत्र्य का जन्म हुश्रा श्रीर वे भारत की स्वाधीनता के स्वप्न देखने लगे। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र एक ऐसे ही श्रादर्श देशभक्त कि थे। उन्होंने देशभक्ति, लोकहित, समाज-सुधार, मातृभाषोद्धार, स्वतंत्रता श्रादि की वाणी सुनाई। श्रम्य किवयों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया।

## १. मध्ययुगीन : (१) भक्ति-संबंधी रचनाएँ

'भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस ऋथोर। जयित ऋपूरव घन कोऊ, लिख नाचत मन मोर॥'

त्रापने भक्त हृदय की प्रतीक उपर्युक्त पंक्तियों का निर्माण करने वाले भारतेन्दु हिरिश्चन्द्र की एरंपरानुरूप रचनान्त्रों के ग्रांतर्गत उनकी भक्ति-संबंधी रचनान्त्रों का प्रधान ग्रौर प्रमुख स्थान है। व्यक्तिगत रूप से वे वल्लम संप्रदाय के ग्रनुयायी थे। 'होली,' 'रागसंग्रह,' 'वर्षा विनोद,' 'विनय-प्रेम-पचासा,' 'प्रेम-मालिका' ग्रादि में ग्रानेक ऐसी रचनाएँ मिलती हैं जो उन्हें ग्रानन्य वैष्ण्व सिद्ध करती हैं। वास्तव में वैष्ण्व धर्म (बल्लभी) उनका कुल-धर्म था, यह उनकी जीवनी से स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है। वे स्वयं गोस्वामी गिरिधर जी महाराज की सुपुत्री तथा गोपाल-मंदिर की ग्राधिष्टात्री श्यामा बेटी जी के शिष्य थे। वे युगल मूर्ति के उपासक थे:

'हम चाकर राधारानी के।
ठाकुर श्री नँदनंदन के बृषभानु लली ठकुरानी के ॥
निरभय रहत बदत निहं काहू डर निह डरत भवानी के।
'हरीचंद' नित रहत दिवाने स्रत श्रजब निवानी के॥'
श्रथवा इस संबंध में उनकी चिरपरिचित पंक्ति प्रसिद्ध ही है:

'सरबस रिंसक के सुदास दास प्रेमिन के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधारानी के।' श्रमन्य वैष्णव होने के कारण ही उन्होंने कहा है:

'वृज के लता-पता मोहिं कीजै ।
गोपी-पद-पंकज पावन की रज जामैं सिर भीजै ॥
श्रावत जात कुंज की गिल्यन रूप-सुधा नित पीजै ।
श्री राधे राधे मुख यह वर 'हरीचन्द' को दीजै ॥'
उनका यही धार्मिक विश्वास उन्हें 'हरि-माया भठियारिन' के बंधन से
मुक्त कर सकता था । वे मायावाद, वेदान्त, कर्म-काएड ग्रादि के विरोधी
थे निउदाहरएएार्थ, श्राद्वैत के संबंध में उनका कहना है:

'क्हो ब्रद्धैत कहाँ सो ब्रायो । हमें छोड़ि दूजो है को जेहिंसब थल पिया लखायो ।। बितु वैसो चित पाएँ फ्रूठो यह क्यों जाल बनायो । 'हरीचन्द' बितु परम प्रेम के यह ब्रभेद नहिं पायो।'

× × ×

'जो पै सबै ब्रह्म ही होय। तो तुम जोरु जननी माना एक भाव सों दोय॥ ब्रह्म ब्रह्म कहि काज न सरनो तृथा मरी क्यों रोय। 'हरीचन्द' इन बातन सों नहिं ब्रह्महि पैहो कोय॥'

वेदान्त को तो उन्होंने भारत-पतन का एक कारण माना है। वास्तव में मायावाद श्रोर श्रद्धेत के विरोध में होना उनके लिए स्वाभाविक भी था। क्योंकि सांप्रदायिक दृष्टि से वे मायावाद के समर्थक न हो सकते थे। उनकी भक्ति-संबंधी रचनाश्रों में विनय, बाल-लीला, प्रेम-संबंधी, सख्य भाव-संबंधी श्रादि सभी प्रकार के पद मिलते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पुष्टिमार्ग की मूल राधारानी के बाल्य-काल-संबंधी पदों की सृष्टि भी की है। राधा-कृष्ण के प्रेम, मान श्रीर विरह, उद्धव गोपी-

संवाद, विरह के त्रांतर्गत मानी जाने वाली सभी दशात्रों, मायामोह, इष्टरेव पर विश्वाम, अपनी दीनता हीनता स्रादि स्रनेक विषय प्रहरण कर भारतेन्द हरिश्चन्द्र ने अपने हृदय की सरलता श्रीर तन्मयता प्रकट की है । उनके भक्ति-संबंधी श्रधिकतर पदों में गीति-कला के लगभग सभी तत्त्र पाए जाते हैं ऋौर इस दृष्टि से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र हिन्दी की एक महान् परंपरा के । प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रपनी गीति पद्धति को जन-गीतों के समीप ला बिठाया। 'नीलदेवी' के 'सोस्रो सुल-निदिया प्यारे ललन' स्रौर 'प्यारी बिन कटत न कारी रैन' जैसे गीतों में वैयक्तिकता की पूर्ण त्राभिव्यंजना है जो उनके गीतों को नूतनता प्रदान करती है। पदों के श्रविरिक्त होली, ठुमरी, सोरठ तथा उनकी उर्दू कवितास्रों में भी स्ननन्य भक्ति व्यक्त हुई है। भारतेन्द्र की भक्ति पुष्टिमार्गीय भक्ति है। 'चन्द्रावली' तो इसका प्रमाण है ही, किन्तु उनकी कवितात्रों में भी जहाँ एक स्रोर दीनता-हीनता है, वहाँ दूसरी स्रोर उपालंभ स्रोर स्रक्खइपन है। वे भगवान् की कृपा के श्राकांची हैं। जिस प्रकार 'चन्द्रावली' में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने दांवत्य भाव श्रोर विरहोन्माद द्वारा श्रपनी भक्ति भावना प्रकट की है, ठीक उसी प्रकार अपनी श्रनेक कवितास्रों में दांपत्य भाव स्त्रीर विरहोन्माद प्रकट किया है:

> ... मंगल भयो भोर मख निरखत निसि मिटे सकल दाग ॥ हरीचन्द ग्राम्रो लागो गर करो सोहाग ॥ सांची × × × 'तो सों श्रीर न कछ प्रभु जाचौं... जग-दुख ताजि तब विस्फुलिंग के विरह-स्रागिन ताचौं। तन

श्रीर जिस प्रकार उन्होंने चन्द्रावली को स्वयं कृष्ण होते हुए चित्रित किया है उसी प्रकार वे स्वयं अपनी रचनाश्रों में तन्मयता की पराकाष्टा को पहुँच जाते हैं। वैष्णव होने के कारण उन्होंने सांप्रदायिक वैष्णव गुरुश्रों के प्रति श्रयनी श्रद्धांजलि श्रापित की है श्रीर राधाकृष्ण के श्रिति किसी श्रन्य देवी-देवता की श्राराधना नहीं की। 'तदीय समाज' की स्थापना भी उन्होंने श्रनन्य वैष्णव होने के नाते ही की थी। साथ ही वैष्णवों से संबंधित पर्थों, त्यौहारों, इष्टदेव के पदचिन्हों श्रादि का वर्णन उनके काव्य-साहित्य का प्रधान श्रंग है।

किन्तु भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के पूर्वोल्लिखित सांप्रदायिक रूप के ग्राति-रिक्त उनकी भक्ति में दो बातें ऐसी विशेष पाई जाती हैं जो उन्हें सांप्रदायिकता के बन्धन से ग्रालग कर उन्हें सब्चे मानव ग्रीर भक्त के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। इस रूप में भारतेन्दु के स्वर में कबीर, सूर, तुलसी, मीराँ, रसखान, घनानंद, ठाकुर ग्रादि सब का स्वर प्रतिष्वनित है। उदाहरखार्थ कबीर की भाँति ही तो उन्होंने कहा है:

> 'सॉफ सबेरे पंछी सब क्या, कहते हैं कुछ तेरा है। हम सब इक दिन उड़ जायंगे, यह दिन चार बसेरा है॥'

या उनकी लावनियों में कहीं-कहीं सूफ़ियों का सा स्वर सुनाई दे जाता है। इस संबन्ध में पहली बात तो यह है कि उन्होंने सब नियमों श्रोर बन्धनों, शास्त्र-मर्यादा, कुलकानि श्रादि से भी श्रिधिक महत्व दिया प्रेम को। वास्तव में उनका सांप्रदायिक रूप प्रेम की व्यापक एवं विशाल भित्ति पर श्राधारित है श्रोर इसीलिए वह रस में विष घोलनेवाला सिद्ध नहीं हुश्रा। इस दृष्टि से चन्द्रावली उनकी प्रेम भक्ति का प्रतीक है। वह किसी भी प्रकार के बन्धन में न बँधकर श्रपने को केवल कृष्णार्पित कर देती है। प्रेमा भक्ति की प्रधानता के श्रितिरिक्त विनय, वास्सल्य,

सल्य, दास्य स्त्रादि भक्ति-भाव विषयक रचना स्रों का भी भारतेन्द्र-साहित्य में श्रमाव नहीं है। उन्होंने भारतीय कृष्ण-परंपरा को भली भाँति समभा श्रीर उसका सार तत्व हृदयगंम किया। 'भीष्म स्तवराज', 'वेग्रा गीत' श्रीर 'गीतगोविन्दानंद' में इसी परंपरा की प्रतिच्छवि मिलेगी। श्रपनी भक्ति को उन्होंने कोई श्रावरण नहीं पहिनाया। उनकी रूप-लालसा, श्रनन्यता, विदग्धता, स्वच्छन्दता, श्रान्तर्लानता श्रीर श्रनुभृति मधुर स्वर धारण कर मुखरित हो उठी हैं। कृष्ण-परंपरा के वे एक सरल-हृदय गायक कवि थे। ऋार केवल ऋपने ही लिए नहीं, वरन् देश की पीडित जनता के लिए भी उन्होंने कृष्ण का श्रावाहन किया। सच तो यह है कि एक विशेष संप्रदाय से संबंध रखते हुए भी भारतेन्द्र हरिश्चद्र सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते थे। कृष्ण के अनन्य भक्त होते हुए भी वे सब धर्मों के प्रति व्यापक श्रीर उदार दृष्टि कोण रखते थे। उनका धर्म उन्हें धार्मिक श्रसहिष्णता श्रीर विदेष, व्यर्थ का वितंडावाद, वाद-विवाद श्रीर मतमतांतरों का संघर्ष नहीं सिखाता था। वे सब धर्मों की समान गति में विश्वास रखते थे। श्रपने धर्म को ही सब-कुछ श्रीर संसार में उसे ही सर्वापिर समभाने वाली संकृचित मनोवृत्ति श्रीर श्रंध विश्वास के पाश से वे मक्त थे:

'द्बद िकरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से ले पूरव तक। कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे भलक॥ मसजिद मंदिर गिरजों में देखा मतवालों का जा दौर। श्रपने श्रपने रँग में रँगा दिखाया सब का तौर। सिवा भूठो बातों व बनावट के न नज़र श्राया कुछ श्रौर।'

× × ×
'पियारो पैये केवल प्रेम मैं।'
× × ×
'प्रेम मैं मीन-मेष कछु नाहीं।'

यही उनकी दूसरी विशेषता है। यह उनके प्रेममय व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट रूप है। हिन्दी नवीश्यान के प्रतीक स्त्रीर नवयुग के संदेशवाहक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यही सच्चा स्वरूप है। उन्होंने स्त्रपनेपन पर, हिन्दुस्त्रों के निज स्वत्व पहिचानने पर, भारतीयता पर ज़ोर स्त्रवश्य दिया है, किन्तु उनके इस स्त्रपनेपन की परिधि निरंतर प्रसारोन्मुख थी, न कि संकीर्योन्मुख। स्रपना स्त्रस्तित्व पहिचानते हुए भी वे समस्त विश्व को स्त्रपनी बाहों में भरे हुए थे। स्रन्य स्थलों पर मुसलमानों स्त्रीर ईसाइयों के प्रति प्रकट किए गए विचार उनके ऐतिहासिक. स्रध्ययन स्त्रीर राज-

नीतिक प्रतिद्वन्द्विता के द्योतक हैं। राजनीति के दलदल से बाहर मनुष्यता के नाते उनमें इस्लाम, ईसाइयत या श्रन्य किसी मत से किसी प्रकार भी धार्मिक विद्वेष नहीं था। हिन्दू होने के नाते उनसे यही श्राशा भी थी।

(२) रीति शैली की रचनाएँ -- भारतेन्द्र की भक्ति संबंधी रचनात्रों के बाद उनकी रीति शैली की रचनात्रों का स्थान है। दोनों प्रकार की रचनात्रों द्वारा उन्होंने मध्य यग से ऋपना संबंध स्थापित कर रखा था। ग्रनन्य भक्त होने के साथ साथ वे म्रानन्य रिसक भी थे। रसिकता तो उनके रोम-रोम में बसी हुई थी। यह उनके हृदय की रसात्मकता ही थी जो एक त्र्योर उन्हें भक्ति श्रौर दूसरी श्रोर रीतिकालीन रचनात्रों की त्रोर ले गई। उनकी अनेक रचनाएँ तो ऐसी हैं जो प्रत्यक्ततः रीति शैली के स्रांतर्गत शृंगारिक रचनाएँ प्रतीत होती हैं। किन्तु वास्तव में वे भक्ति के स्रांतर्गत श्रंगारिक रचनाएँ हैं स्रीर उनमें प्रतीकात्मक स्रर्थ स्रांतिनिर्दित रहता है। 'होली,' 'मधु-मुकुल,' 'प्रेम-फुलवारी' त्रादि ग्रंथों के समर्पण भी इमी श्रोर संकेत करते हैं। उनकी ऐसी रचनाश्रों में शृंगार का श्राधार होते हुए भी व्यंजना भक्तिमय है। उनकी रीति शैली की रचनात्रों को हम निश्चित रूप से प्राचीन रीतिकालीन कवियां की काव्य-परंपरा के स्रांतर्गत रख सकते हैं। स्वर्गीय सत्यनारायण कविरतन ने ब्रजभाषा की महिमा का गान करते समय कहा है:

> 'केशव अरु मतिराम बिहारी देव अनूपम। हरिश्चन्द्र से जासु कूल कुसुमित-रसाल द्रुम॥'

उनके इस कथन का तात्पर्य ही यही है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र रीतिकाल के बड़े-बड़े किवयों की परंपरा में थे। उनकी भक्ति-संबंधी रचनाश्रों पर यदि कबीर, सूर, तुलसी, मीराँ, रसखान श्रादि का प्रभाव है, तो रीति-शैली की रचनाश्रों पर देव, घनानंद, ठाकुर, बीधा, हठी, पद्माकर श्रादि किवयों का प्रभाव मिलता है—विशेषतः घनानंद, श्रालम, ठाकुर, श्रादि किवयों का। इन किवयों की भाँति भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की रचनाश्रों में प्रेम की स्वच्छंदता है, नूतनता श्रीर श्रांति के भावनाश्रों की श्रमिव्यंजना है, न कि भाषा के साथ विलवाइ। उन्होंने यद्यपि काव्य के वाह्य रूप को स्थान दिया श्रवश्य, या केशव, बिहारी श्रादि की म्हलक भी प्रकट की, किन्तु उनका मन घनानंद, ठाकुर, श्रालम श्रादि में श्रिषक रमा हुश्रा था। श्रीर यद्यपि भारतेन्द्र की रचनाश्रों में राधाकुष्ण तथा सामान्य नायक-नायिकाश्रों की केलि-कीइ। पर श्राधारित संयोग श्रीर वियोग पद्म, श्राथवा नायिका-भेद, श्रादि का वर्णन हुश्रा है, जैसे,

'श्याम वियारे स्त्राज हमारे, भोरिह क्यौं पगु धारे। बिनु मादक ही स्त्राज कहो, क्यौं घूमत नैन तुम्हारे॥'......

ऋथवा,

'दामिनि बैरिनि बैर परी । जान न देत पिया प्यारे हिंग प्रगटत बात दुरी ॥ रैन क्रॅंबेरो स्थाम बसन तन, जद्यपि रहत घरी । तक चमिक बिनु बात बैरिनी मेरी लाज हरी ॥'

श्रथवा,

'काले परे कोस चिल चिल थिक गए पाय सुख के कसाले परे ताले परे नसके। रोय-रोय नैनन में हाले परे जाले परे मदन के पाले परे प्रान पर बसके।। 'हरिचंद' श्रॉग हूँ हवाले परे रोगन के सोगन के भाले परे तन बल खसके। पगन में छाले परे बाँधिबे को नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे दरसके॥' श्रथवा,

'त्राजु निगार के केलि के मन्दिर बंठी न साथ मैं कोऊ सहेली। धाय के चूमें कबों प्रतिबिंब कबों कहें त्रापुहि प्रेम पहेली॥ त्रांक मंत्रापुने त्रापे लगे 'हरिचंद जू' सी करें श्रापु नवेली। प्रीतम के सुख़ मैं पियमें भई त्राए तें लाज के जान्यों त्राकेली॥'

जो क्रमशः खण्डिता, कृष्णाभिसारिका, ग्रमिमारिका, वासकमजा नायिकात्रों के वर्णन हैं, तो भी उन्होंने न तो नायक नायिका भेद पर कोई लच्चण-ग्रंथ लिखा, नरस, ऋलंकार श्रीर पिंगल पर । वास्तव में भारतेन्द् हिश्यिन्द्र श्राचार्य-किवयों की परंगरा में न हो कर केवल प्रेम की परिपाटो ग्रहण करने वाले रसिक कवियों की परंपरा में थे। भाषा की हब्दि से भी उन्होंने त्राचार्य-कवियां का त्रानुसरण नहीं किया। यद्यपि खोजने से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की रचनाश्चों में ऐसे उदाहरण भी यत्रतत्र मिल जायँगे जिनमें उन्होंने भाषा-चमत्कार उत्पन्न करने की चेष्टा की है, किन्तु यह उनकी प्रमुख प्रवृति न थी । जयदेव कृत 'गीतगोविन्द' पर 'गीतगोविन्दा-नन्द' की रचना तो भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के स्वामावानुकूल थी ही, किन्तु 'सतसई सिंगार' भी उनकी रुचि के ।विपरीत नहीं है। 'सतसई' पर लिखी गईं क डिलियों में बिहारी का वाग्वैभव श्रीर चमत्कार लिख्त नहीं होता। उनकी रीति शैनी की रचनात्रों में उक्ति-वैचित्र्य त्रीर चमत्कार के स्थान पर रसानुभूति की प्रधानता है। उनमें श्रक्तिमता श्रीर सहज स्वाभाविकता है। साथ ही रीतिकालीन हिन्दी काव्य में जो ऊहात्मक श्रविशयोक्तियाँ मिलती हैं उनका भी भारतेन्द् हरिश्चन्द्र की रचनाश्रौ में ऋभाव है:

'एक ही गाँव में बास सदा घर पास इही निह जानती हैं।
पुनि पाँचएँ सातएँ स्त्रावत जात की स्त्राम निच्च में स्त्रानती हैं।
हम कौन उपाय करें इनको 'हरिचन्द' महा हठ ठानती हैं।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना स्त्रेंखियाँ दुखियाँ निहं मानती हैं।

'लैं मन फेरिबो जानी नहिं बिल नेह निबाह कियो नहि जानत। हेरि कें फेरि मुखे 'हिन्चंद जू' देखनहू को हमें तरसावत। प्रीत-पपीहन को घन-साँबरे पानिप-रूप कबीं न पित्रावत। जानी न नेक बिथा पर का बिलहागे तक हो। सुजान कहावत॥'

 $\times$  × ×

'श्राजु लों जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावें।
मेरी उराहनो है कछु नाहिं सबै फल श्रापुने भाग को पावें।
जो 'हरिचद' भई सो भई श्रव प्रान चले चहें तासों सुनावें।
प्यारे जू है जग की यह गीति बिदा की समै सब कंठ लगावें॥'
श्रांगार के श्रंतर्गत वियोग-पच्च का लगभग सभी रीतिकालीन कियों ने
वर्णन किया है। किन्तु उनके विरह वर्णन में नैसर्गिकता के स्थान
पर नायिका के साथ खिलवाड़ किया गया मिलता है। विरह जन्य
श्रनेक ऐसे व्यापारों श्रीर चिन्हों का वर्णन मिलता है। विरह जन्य
नायिका के प्रति समवेदना के बजाय उस पर हँ सी श्राती है। रीतिकाल
के बड़े-से-बड़े कि की रचनाएँ इस दोष से मुक्त नहीं हैं। इस दिष्ट से
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ब्रजभाषा-काव्य परंपरा में श्रपना विशेष स्थान
रखते हैं। 'चंद्रावली' में उन्होंने प्रेम श्रीर विरह का जो स्वाभाविक,
हुदय स्पर्शी श्रीर मार्मिक वर्णन किया है वह श्रन्यत्र दुर्लभ है:

'बिल सॉबली सूरत मोहनी मूरत,
श्रॉंकिन को कबीं श्राइ दिखाइए।
चातक सी मरें प्यासी परीं,
इन्हें पानिप रूप सुधा कबीं प्याइए॥
पीत पटै बिजुरी से कबीं,
'हरिचंद जू' धाइ इते चमकाइए।
इतहूँ कबीं श्राइ के श्रानंद के धन,
नेह को मेह पिया बरसाइए॥'

किंतु 'चंद्रावली' में दी गईं किवताएँ रीति शैली में होते हुए भी भाव श्रीर श्रानुभूति की दृष्टि से भक्ति परक रचनाएँ ही मानी जायेंगी। उनके 'प्रेम-माधुरी,' 'राग-संग्रह,' 'वर्षा-विनोद' श्रादि काव्य-ग्रंथों में श्रंगार के स्रंतर्गत विरह-व्यथा का विशद वर्णन है। एक स्थान पर मान का उल्लेख करता हुस्रा किव कहता है:

> 'दौरि उठि प्यारी गर लावै गिरधारी किन ऐसे पियहू सों किन बोलैं कल बादिनी। देखु 'हरिचन्द' ठीक दुपहर तेरे हेतु, श्रायो चिल दूर सों पियारो री प्रमादनी॥'

इसी प्रकार वियोग के अन्तर्गत् प्रवास श्रीर विरह की दस दशाओं— श्रमिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण-कथन, उद्देग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता श्रीर मरण—के भी अत्यन्त कौशल के साथ चित्र चित्रित किए गए हैं।

वियोग पत्त के साथ-साथ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रीति शैली की किवता में संयोग पत्त की भा सुन्दर व्यंजना हुई है। श्रंगार संयोग में ही प्रतिकिलत होता है। काव्य-परंपरा के अनुसार अवण, गुण-किर्तन श्रादि की गणना संयोग श्रंगार के अंतर्गत की जाती है। प्रथम भेंट का सुंदर वर्णन करते हुए किव कहता है:

'जा दिन लाल बजावत बेनु श्रचानक श्राय कहें मम द्वारे। हों रही ठाढ़ी श्रया श्रपने लिख के हँसे मो तन नन्द दुलारे॥ लाजि के भाजि गई 'हरिचंद' हों भीन के भीतर भीति के मारे। ताही दिनातें चवाइन हूँ मिलि हाय चवाय के चौचन्द पारे॥'

इन चवाइनों का वर्णन करते हुए एक सखि कहती है:

'ब्रज मैं श्रव कीन कला बिए बिनु बात ही चौगुनों चाव करें, श्रपराध बिना 'हरिचंद जू' हाय चबाइनें घात कुदाव करें।। पौन मों गौन करे हीं लरी परे हाय बड़ोई हियाव करें। जो सपने हूँ मिलै नन्दलाल तो सौतुख में ये चबाव करें।।' किंतु प्रेम इन समस्त बाधाश्रों पर विजय प्राप्त करता हुश्रा ऋपने ऋंतिम लच्य तक पहुँच जाता है ऋौर सम्मिलन होकर ही रहता है:

> 'वे देखो पौदें ऊँचे महल दोउ, भलकत रूप भरोकन ग्राई। हँमनि मुरनि वतरानि परस्पर, कछुक दूर तै परत लखाई॥'

ग्रथवा,

'कुञ्ज बिहारी हरि सँग खेलत कुञ्ज- बिहारिनि राधा। स्त्रानन्द भरी सखी सँग लीने मेटि बिरह की बाधा॥'

शृंगार रस के श्रांतर्गत उद्दीपन के रूप में षट-ऋतुश्रों, हिंडोला, जल-कीड़ा, फाग, बन-विहार श्रादि का वर्णन किया जाता है। साथ ही शृंगार के श्रांग के रूप में नखशिख-वर्णन की परंपरा भी पाई जाती है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने परंपरानुसार विविध उद्दीपनों श्रोर नखशिख के वर्णन में चमत्कार प्रदर्शन किया है, यद्यपि रीतिकालीन कवियों की भाँति उन्होंने श्रातिपूर्ण वर्णन नहीं किए। जो उद्दीपन संयोगावस्था में रित उत्पन्न करते हैं वे ही वियोगावस्था में दुःखदायी हो जाते हैं। वर्षा का वर्णन करते हुए कि कहता है:

'कूकै लगीं को इर्जें कदम्बन पे बैठि फेरि घोए घोए पात हिलहिल सरसे लगे। बोलैं लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरि देखि के संजोगी जन हिय हरसे लगे।। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी लिख 'हरिचन्द' फेर प्रान तरसे लगे। फेरि फूमि फूमि बरषा की ऋतु स्त्राई फेरि बादर निगोरो फुकि फुकि बरसे लगे।। इसी प्रकार नखिश्ख, हिंडोना, जल-कीड़ा, फाग श्रादि के उदाहरण भी भागतेन्द्र हरिश्चन्द्र की रचनाश्रों में सुलभ हैं। 'प्रेम-मालिका,' 'प्रेम-फुलवारी,' 'वर्षा-विनोद,' 'मधु-मुकुल,' 'प्रेम-तरंग,' 'प्रेम-प्रलाप,' 'होली' श्रादि ग्रंथों में उनकी श्रंगारपूर्ण रचनाश्रों के उत्तमोत्तम उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसके श्रातिरक्त 'नायिकाश्रों के श्रद्धाईस सात्विक श्रलंकार कहे गए हैं, जिनमें भाव, हाव श्रोर हेला श्रंगज कहलाते हैं। शोभा, कांति, दीति, माधुर्य, प्रगल्भता, श्रादार्य श्रोर धेर्य श्रयबज इस कारण कहे जाते हैं कि ये श्राप से-श्राप उत्पन्न होते हैं। लीला, विलास, विच्छिति, विञ्वोक, किलकिंचित, विभ्रम, लिलत, मट, विद्धत, तपन, मीम्च्य, विचेप, कुत्हल, हिसत चिकत श्रीर केलि ये यक्ज श्रथात् साध्य हैं। भाव तो वही है जो प्रत्येक प्राण्वी में स्थायी रूप से होते हुए भी श्रवस्था या श्रवसर प्राप्त होने पर उद्बुद्ध हो जाता है। श्रंगार रस में यह भाव रित है। यह काम जब विकार नेत्र-चालनादि से व्यक्त हो जाता है तब उसे हाव कहते हैं। जब यह व्यंजना श्रिधिक स्पष्ट हो जाती है तब हेला कहलाती है।

'सिसुताई श्रजों न गई तन ते तउ जोवन जोति बटं।रै लगी।
सुनि कै चरचा 'हरिचन्द' की कान कछूक दै भौंह मरोरै लगी॥
बचि सामु जेठानिन सो पिय तें दुरि घूंघट में हग जोरै लगी।
दुलही उलही सब श्रंगन तें दिन द्वै तें पियूष निचोरै लगी॥

'इस छुद में नायिका में यौवन का आगम हो चला है, रितभाव उद्गुद्ध हो गया है और प्रिय की चर्चा सुन कर भौंह मरोरना आदि हाव भी व्यक्त हो रहा है। शोमा, कांति, दीप्ति, माधुर्य सभी के होते धैर्य के साथ आँखें बचा बचा कर पित से आँखें लड़ाना प्रगल्भता प्रकट करती है।

'नव कुंजन बैठे पिया नंदलाल जूजानत हैं सब कोक कला। दिन मैं तहाँ दूती भुराय के लाई महाछ्विधाम नई श्रवला।। जब धाय गही 'हरिचंद' पिया तब बोली ऋजू तुम मोहि छुला। मोहि लाज लगै बिल पाँव परों दिन हीं इहा ऐसीन कीजै लला॥'

'इस पद में कुट्टिमित हाव स्पष्ट है। पित के नाथिका को श्रंक में लेने पर वह हाथ छुड़ाकर घबरातो हुई सी नहीं नहीं कहने लगती है।' बाबू ब्रजग्रनदास द्वारा दिए गए इन उदाहरणों के श्रातिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाश्रों में लगभग श्रन्य सभी भेटों के उदाहरण मिलते हैं जिनमें श्रंगार श्रीर उसके विविध श्रंगों के श्रत्यन्त स्वाभाविक वर्णन हैं।

(३) प्राचीन परंपरा के श्रनुसार श्रन्य रचनाएँ - गीति शैली की प्रधान रचनात्रों के त्रातिरिक्त भारतेन्द्र हरिश्रन्द्र ने समस्या-पूर्ति में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की। समस्या पूर्ति में रचना चातुर्य अप्रौर उक्ति-वैचित्र्य को स्थान दिया जाता है। उसमें कविथों को संद्वेप में श्रपनी सूभ प्रकट कर देनी पड़ती है ! समस्या पूर्ति काव्य-कला के प्राचीन त्रादश के स्रनुसार है जिसमें दच्चता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा, नैपुर्य, अभ्यास आदि की आवश्यकता पड़ती है श्रीर जिससे सुद्धद्जनों का मनोविनोद होता है श्रीर कवियों में प्रति-योगिता की भावना बढ़ती है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र स्त्राशुकवि तो थे ही। साथ ही उस समय काशी में अपनेक प्राचीन कवि और कविसमाज थे। ऐसः परिस्थिति में वे श्रपनी काव्य-प्रतिमा का परिचय भली भाँति दे सकते थे। उनकी समस्या-पूर्तियों में केवल चमत्कार हो नहीं, वरन्-उनके हृदय की सरसता बराबर पाईं जाती है। काशी नागरी प्रचारिखी सभा द्वारा प्रकाशित उनके काव्य-संग्रह में उनकी ऋनेक समस्या पूर्तियाँ संप्रहीत हैं। एक समस्या है--'पिय प्यारे तिहारे निहारे जिना श्रॅंखियाँ दुखियाँ नहिं मानती हैं':

'यह संग मैं लागिये डोलें सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहू जो बियोग परें 'हरिचंद' तो चाल प्रले की सुठानती हैं। बसनी में थिरें न भर्षें उभर्षे पल मैं न समाइबो जानती हैं।।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना ख्रेंखियाँ दुखियाँ नहिं मानती हैं।।'
इसी प्रकार समस्या-पूर्ति का एक ख्रीर उदाहरण यहाँ दिया जाता है।
समस्या है—'ग्रीब्मै प्यारे हिमन्त बनाइये':

'पूरन ब्रह्म समर्थ सबै जिय मैं जोइ आवै सोई दरसाइये। फेरिये सूरज चन्द गती छिन मैं जग लाख बनाइ नसाइये॥ होनी न होनी सबै करिये 'हरिचंद जू' सीस की लीक मिटाइये। कीजै हिमन्तहि ग्रीषम भीषम ग्रीषमै प्यारे हिमन्त बनाइये॥'

समस्या-पूर्ति की भाँति भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा लिखित मुकरियों में भी परंपरा का पालन हुआ है। स्रमीर खुसरों ने पहले-पहल मुकरियों की रचना की थी। उनके बाद हिन्दी में मुकरियों को स्रिधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला प्रतीत नहीं होता। लल्लूलाल द्वारा संग्रहीत 'सभाविलास' में संकलित तथा स्वयं भारतेन्दु के पिता द्वारा रचित मुकरियों के स्रातिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने मुकरियों की रचना कर भावाभिव्यंजना की। उन्होंने स्रपनी मुकरियों द्वारा राजनीतिक, शासन- संबंधी, शिद्धा-संबंधी स्रादि समस्यास्रों पर मार्मिक चोट की है। उन्होंने एक प्राचीन काव्य-रूप के लिए नवीन विषय चुने। 'नये झमाने की मुकरियें नाम से उनकी मुकरियाँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित उनके काव्य-संग्रह में संग्रहीत हैं:

'सब गुरुजन को बुरो बतावै ।
श्रपनी खिचड़ी श्रलग पकावै ॥
भीतर तत्व न भूठी तेजी
क्यों सखि सज्जन नहीं श्रॅंगरेजी ॥
सुंदर बानी कहि समुभावै ।
बिधवागन सो नेह बदावै ॥

दयानिधान परम गुन-न्नागर।
सिख सङ्जन नहिं विद्यासागर।।
मुँह जब लागै तब नहिं छूटै।
जाति मान धन सब कुछ लूटै।।
पागल करि मोहिं करे ख़राब।
क्यों सिख सङ्जन नहीं सराब।।

समस्या-पूर्ति श्रौर मुकरियों के श्रितिरिक्त भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने बहुत कुछ मध्ययुगीन परंपरा के श्रिनुसार श्रन्तलांपिका, फूल बुक्तीवल, चतुरंग श्रादि की रचना भी की जिनसे उनका पाण्डित्य श्रोर शब्द-कौशल प्रकट होता है।

२. नवीनोन्मुखी रचनाएँ—भारतीय इतिहास के जिस युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जन्म ग्रहण किया उसमें देश प्राचीन से नवीन में पदार्पण कर रहा था। वह संधि या संक्रांति काल था। इसलिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का ध्यान जहाँ एक छोर परंपरागत मध्ययुगीन साहित्य की छोर, उसकी भाव-धारा छोर उपादानों की छोर गया छौर उन्होंने मौलिक उद्भावनाछों को जन्म दिया, वहाँ देश की नव जायति, नवीन छाकांदाछों छौर नवीन चेतना की छोर भी ध्यान गया छोर उन्होंने साहित्य को लोक जीवन के समीप लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने आपने देश के जीवन को देखा छोर समस्त राजनीतिक, छार्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के प्राचीन छोर नवीन रूपों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उसके उज्जवल भविष्य-निर्माण की सतत चेष्टा की। जिस समय उनका ध्यान भारत की तत्कालीन परिस्थिति की छोर जाता था तो उन्हें भारत के प्राचीन गौरव की याद छाए बिना न रहती थी। भारत के प्राचीन गौरव की याद छाए बिना न रहती थी। भारत के प्राचीन गौरव

भारत सारी पृथ्वी का शिरोमणि था, जो लोग किसी समय जगन्मान्य थे, उन्हीं की दुर्दशा देखकर भारतेन्दु हिश्चिन्द्र को श्रात्यन्त चोभ होता था:

> 'रोवहु सब मिलिकै श्रावहु भारत <mark>भाई।</mark> हा हा!भारत दुर्दशा न देखी जा**ई**॥'...

'भारत-भिद्धा,' 'भारत-वीरत्व' ऋादि में उन्होंने भारत में चारों श्रोर छाए हुए ऋँधियारे का वर्णन किया है ऋौर 'वर्षा-विनोद,' 'प्रबोधिनी,' 'मानसोपायन' ऋादि ग्रंथों में पतन के कारणों में से फूट, विदेशी ऋाक्रमण्कारियों के घातक प्रभाव, राजनीतिक ऋरतव्यस्तता, धार्मिक ऋनाचार एवं ऋत्याचार ऋादि का उल्लेख किया है। मुसलमानी राज्य की ऋपेद्धा उन्होंने ऋँगरेज़ी शासन कहीं ऋधिक श्रेयस्कर समभा। प्रत्यद्धतः सुख-शान्ति के साथ पाश्चात्य सम्यता द्वारा प्रदत्त विविश्व वैज्ञानिक साधनों के सुखोपभोग, वैध शासन, सुन्दर न्याय-पद्धति, नव्य शिद्धा ऋादि के कारण उन्होंने ऋँगरेज़ी राज्य के गुण गाए:

'वृटिश सुशासित भूमि में श्रानन्द उमगे गात'

'भारत-भिद्धा', 'भारत-वीरत्व', 'विजयिनी विजय-पताका या वैजयन्ती', 'श्री राजकुमार-शुभागमन वर्णन', 'मानसोपायन', 'मनोमुकुल माला' स्रादि में उन्होंने स्रापने ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। किन्तु साथ ही उन्होंने वर्ण-भेद, भारतवासियों को शासन-प्रबंध में भाग न मिलने, स्राधिक शोषण, कर, स्रादि के रूप में बरती गई स्राहतकारी सरकारी नीतियों का विरोध किया:

> 'श्रॅगरेज राज मुख साज मजे सब भारी। पैधन बिदेस चिल जात इहै श्रति रुवारी॥ ताहू पै महँगी काल रोग बिस्तारी। दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री।

सब के ऊपर टिक्स की श्राफत श्राई। हा हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥' 'कल के कल बल छलन सां छले इते के लोग। नित नित धन सों घटत हैं बाढ़त है दुख सोग॥ कछु तो वेतन में गयो कछुक राज-कर माँह। बाकी सब व्यौहार में गयो रह्यों कछु नाहिं॥ निरधन दिन दिन होत है भारत भुव सब भाँत। ताहि बचाइ न कोड सकत निज भुज बुधि-बल कांति॥'

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने सरकारी निरंकुशता का बराबर विरोध किया · ग्रीर इसीलिए वे सरकार के कोप-भाजन बने । किन्तु जहाँ उन्होंने सरकारी श्रनीतियों का विरोध किया, वहाँ श्रालसी, निरुद्यम, कलहिंपिय श्रीर पतनोत्मुख देशवासियों को जीवन की चौमुखी उन्नति का संदेश सुनाया । वे चाहते थे कि भारतवासी विद्या, उद्योग धंधों, राज-नीति, समाज, धर्म सभी च्लेत्रों में उन्नति-पथगामी बनें, वह भी उस समय जब कि वे पश्चिम की एक जीवित जाति के संपर्क में श्रा चुके थे। सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों श्रीर कप्रयाश्रों को वे एकदम मिटी देना चाहते थैं। किन्तु इस संबंध में वे न तो पश्चिम के अपन्धानुकरण के पद्मपाती थे श्रौर न परंपरा की श्रंधभक्ति के। वे परंपरागत सनातन धर्म में ही काल श्रीर परिस्थित के अनुसार सुधार करने के पच्चपाती थे। वे प्राचीन के प्रति मोह करने वाले ऋौर नवीनता का दम भरने वाले दोनों प्रकार के उप्रवादियों से सहमत न थे। सब्चे भारतीयत्व श्रीर हिन्दू धर्म की पुनर्स्थापना ही उनका मुख्य ध्येय था। हिन्दी भाषा श्रीर साहित्य की उन्नति की श्रीर उन्होंने श्रपने देशवासियों का ध्यान श्राकृष्ट किया। भारतेन्द्र की राष्ट्रीयता का मूलाधार 'हिन्दी भाषा की उन्नात पर ब्याख्यान' ही है। जब तक यह व्याख्यान व्यावहारिक रूप

में परिग्रुत न होगा तब तक देश की प्रगति भी न हो सकेगी, क्योंकि भाषा ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। ब्रांत में उनका भारतवासियों के प्रति यही उद्योधन है कि:

> 'निज भाषा उन्नति ब्राहै सब उन्नति को मूल । बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को स्ला ।।

> > × × ×

'करहु बिलम्ब न भ्रात श्रव उठहु मिटावह सूल। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सब को मूल॥ लहहु श्रार्थ्य भ्राता सबै विद्या बल बुधि ज्ञान। मेटि परस्पर द्रोह मिलि होहु सबै गुन-खान॥'

 $\times$   $\times$   $\times$ 

'लहौ सुख सब विधि भाग्तवासी।

विद्या कला जगत की सीखों तिज त्र्यालस की फाँसी।।
त्रपनों देस धरम कुल समुक्तहु छोड़ि दृति निज दासी।
उद्यम करिके एकमित निज बल बुद्धि प्रकासी।।
पंचपीर की भगति छाड़ि के हैं हरिचरन उपासी।
जग के श्रौर नरन सम येऊ होउ सबै गुनरासी॥
?

भारतेन्दु के श्रनेक प्रशस्ति-वाक्यों में से एक इस प्रकार है:

'खलगनन सों सज्जन दुखी मत हो हूँ, हरिपद रित रहै। उपधर्म छूटै, सस्व निज भारत गहै, कर-दुख वहै॥ बुध तजहिं मत्सर, नारि-नर सम हो हिं, सब जग सुख लहै। तिज ग्राम कविता सुकविजन की श्रमृत बानी सब कहै॥'

प्रशस्ति वाक्यों श्रोर विविध स्थलों पर की गईं प्रार्थनाश्रों का एक-एक शब्द सारगर्भित श्रोर भारतेन्द्र की हादिक श्राकांचाश्रों का द्योतक है। रस—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की काव्य-रचनात्रों में दो रखों की प्रधानता विशेष रूप से पाई जाती है—शृंगार श्रीर शांत। वे ईश्वरानुरागी, धर्मानुरागी, श्रीर रिक व्यक्ति थे। भक्ति के श्रावेश में उन्होंने प्रेम रस से सराबोर किवताश्रों की रचना की श्रीर राधाकुष्ण की प्रेममयी लीला संबंधी वर्णन प्रस्तुत किए। इस प्रकार की भक्ति-परक रचनाश्रों में शृंगार रस की निष्पत्त मिलती है। किन्तु यह शृंगार लौकिक प्रतीकों द्वारा श्रीनव्यक्त होने पर भी श्रलौकिक हे श्रीर वह मीराँ श्रीर सूर के शृंगार की कोटि में रखा जा सकता है। इस रस की रचनाश्रों में सूरदास की रचनाश्रों का-सा श्रानद श्राता है। प्रेममार्ग की स्थापना श्रीर प्रेमाभिक्त की श्रीभव्यक्ति से उनकी केवल किवत्व शक्ति का परिचय ही प्राप्त नहीं होता, वरन उनसे जीवों को शुद्ध श्रीर पिवत्र प्रेममार्ग में प्रवृत्त होने का प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार की रचनाएँ 'प्रेम-माधुरी', 'मधु-मुकुल', 'प्रेम-फुलवारी', 'प्रेम-प्रलाप' श्रादि ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। 'प्रेम-प्रलाप' से एक उदाहरण इस प्रकार है:

'पिय तोहिं राखोंगी हिय में ख्रिपाय। देखन न दैहों काहु पियारे रहोंगी कंठ निज लाय॥ पल की स्रोट होन नहिं दैहों लूटोंगी सुख-समुदाय। 'हरीचंद' निधरक पीस्रोंगी स्रघरामृतहि स्रघाय॥'

'त्राजु मेरे भोरहि जागे भाग। त्राए पिया तिया-रस-भीने खेलत हग जुग फाग॥ भलौ हमैं भूले तौ नाहीं राख्यौ जिय स्रनुराग। साँभ भोर एक ही हमारे तुव स्रानन की लाग॥ मंगल भयो भोर मुख निरखत मिटे सकल निसि दाग। 'हरीचंद' स्रास्रो गर लागो सांचों करौ सोहाग॥'

श्रलौिकक श्रंगार की भाँति भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने रीतिकालीन शैली के श्रंतर्गत लौिकक श्रंगार की रचनाएँ भी की जिनमें उनके रिक हृदय का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। लौकिक श्रंगार-संबंधी रचनाएँ अश्लील न होकर शास्त्रीय परंपरा के अनुसार हैं। उन्होंने ज्ञात-यौवना, सुग्धा, मध्या, प्रौदा, अभिसारिका, मानिनी, वासकसङ्जा, खिएडता, परकीया ख्रादि अनेक प्रकार की नायिकाओं के वर्णन किए हैं। उनमें शास्त्रीय लच्चणों का रखना आवश्यक था। 'प्रेम-माधुरी' से एक उदाहरण देखिए:

'सिसुताई ख्रजों न गई तन तें तऊ जोवन-जोति बटौरै लगी। सुनि कै चरचा 'हरिचंद' की कान कछूक दै मौंह मरोरै लगी।। बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूँ घट में हग जोरै लगी। दुलही उलही सब ख्रंगन तें दिन हूँ तें पियूष निचौरै लगी।।

'श्राई श्राज कित श्रकुलाई श्रलसाई प्रात रीसे मित पूछे बात रंग कित दिरिगो। सोने से या गात छ्वै सोनो भयो श्राप के वा श्रातप प्रभात ही को प्रगट पस्तिगो। 'हरीचंद' सौतिन की मुख-दुति छीनी के वा श्रापनो बरन कहुँ पाय घाय रिगो। नील पट तेरो श्राज श्रीरे रंग भयो काहे मेरे जान बिछुरि पिया तें पीरो परिगो।।'

इसी प्रकार शृङ्गार के विविध ख्रङ्गों को पुष्ट करने वाले ख्रान्य ख्रानेक उदाहरण उनकी रचनात्रों में मिलेंगे। ख्रालंबन, उदीपन, संचारी, ख्रानुभाव ख्रादि की दृष्टि से ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने शृंगारपूर्ण किवतात्रों का निर्माण किया। उनकी ऐसी कविताएं भी हैं जिनमें कोई विशेष शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं रखा गया, वरन् जो सामान्य शृंगार का सुंदर रूप पाठकों के सामने रखती हैं। उदाहरणार्थ: 'त्राजु कुंज-मंदिर श्रनंद भिर बैठे श्याम, श्यामा-संग रंगन उमंग श्रनुरागे हैं। घन घहरात बरसात होत जात ज्यों ज्यों, त्योंही त्यों श्रधिक दोऊ प्रेम-पुंज पागे हैं। 'हरीचंद' श्रलकें कपोल पें सिमिट रहीं, बारि बुंद चूश्रत श्रतिहि नीके लागे हैं। भींजि भींजि लपट लपट सतराइ दोऊ, नील पीत मिलि भए एके रंग बागे हैं॥'

शृंगार के अन्य अनेक सुन्दर उदाहरण 'चन्द्रावली' में मिलते हैं। शृंगार के अंतर्गत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने वियोग श्रौर शृंगार दोनों का आरे पूर्वानुराग, प्रवास, मान, विरह की दशाओं, अवण-दर्शन, स्वप्न-दर्शन, चित्र-दर्शन, आदि का वर्णन किया है। विरह का वर्णन करते हुए उनका कहना है:

'हे हरि जू बिछुरे तुम्हरे नहिं घारि सकी सो कोऊ बिधि घीरहिं। श्राखिर प्रान तजे दुख सों न सम्हारि सकी वा बियोग की पीरहिं। पे 'हरिचंद' महा कलकानि कहानी सुनाऊँ कहा बलबीरहि। जानि महा गुन रूप की रासि न प्रान तज्यो चहैं वाके सरीरहिं॥' संयोग श्टंगार का उदाहरण निम्नलिखित है:

'त्राजु कुंज मंदिर मैं छुके रंग दोऊ बैठे, केलि करें लाज छोड़ि रंग सों जहिक जहिक। सखीजन कहत कहानी 'हिस्चंद' तहाँ, नेह भरी केकी कीर पिक सी चहिक चहिक। एक टक बदन निहारें बिलहार लैं लैं, गाढ़ें सुज भरि लेत नेह सों लहिक लहिक, गेरें लपटाय प्यारी बार बार चूमि मुख, प्रेम भरी बातेंं करें मद सों बहिक बहिक॥' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने वैसे तो प्रकृति का वर्णन बहुत श्रिधिक नहीं किया, किन्तु जहाँ किया भी है वहाँ श्रंगार के श्रंतर्गत उद्दीपन की दृष्टि से किया है। 'चन्द्रावली' में यमुना श्रीर वर्षा के वर्णन ऐसे ही हैं। कान्य- प्रंथों में भी प्रकृति-वर्णन ब्रजभाषा कान्य-परंपरा के श्रनुसार हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने वसंत, हेमंत, वर्षा श्रादि के वर्णन किए हैं, किन्तु कम। 'वर्षा-विनोद' में वर्षा का उद्दीपन रूप मिलेगा। 'प्रेम-माधुरी' से वर्षा का एक उदाहरण इस प्रकार है:

'कूकै लगीं कोइलें कदंबन पै बैठि फेरि धोए घोए पात हिलि-हिलि सरसे लगे। बोलें लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरि देखि के सँजोगी जन हिय हरसे लगे। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी लखि हरिचंद फेर प्रान तरसे लगे। फेरि फूमि फूमि बरधा की रिद्ध आई फेरि बादर निगोरे फुकि फुकि बरसे लगे।।'

वास्तव में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की श्टंगार रस की कविताएँ श्रात्यन्त सरल किन्तु रसपूर्ण श्रौर हृदयस्पर्शी हैं। इसीलिए उनके जीवन-काल में ही उनकी कविताश्रों का जनसाधारण तक में प्रचार हो गया था।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, शृंगार के स्रितिरिक्त दूसरा प्रधान रस शांत है जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाश्रों में मिलता है। उन्होंने इस रस का परिपाक भी पूर्णरूपेण किया है स्रोर वह उनकी ऐसी भक्ति-परक कविताश्रों में मिलता है जिनमें ईश्वरानुराग, धर्मानुराग, स्रात्म-ग्लानि स्रादि का प्रकटीकरण हुत्रा है। यथा:

'वृज के लता पता मोहिं कीजै। गोपी-पद-पंकज पावन की रज जामें सिर भीजै।। श्रावत जात कुंज की गिलयन रूप सुधा नित पीजै। श्रीराधे राधे मुख यह बर 'हरिचंद' को दीजै॥'

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'नीलदेवी' स्त्रादि नाटकों में अन्य रसों के सिवा वीभत्स, श्रद्भुत, भयानक, रौद्र स्त्रादि रस भी मिल जाते हैं। किन्तु काव्य-रचनाओं में शृंगार स्त्रौर शांत के बाद हास्य स्त्रौर वीर का स्थान है स्त्रौर वह भी एक प्रकार से नवीनोन्मुखी रचनास्रों में। 'बकरी-विलाप' स्त्रोर 'बंदर सभा' जैसी रचनाएँ हास्य रसात्मक हैं। वीर के स्त्रंतर्गत युद्धवीर या कर्मवीर का उल्लेख स्त्रधिक मिलता है। 'विजयिनो-विजय-वैजयन्ती' से कुछ वीर रसात्मक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:

'श्ररे बीर इक बेर उठहु सब फिर कित सोए। तेहु करन करवाल काहि रन-रंग समोए।। चलहु बीर उठि तुरत सबै जय-ध्वजिह उड़ाश्रो। तेहु म्यान सौ खड़ु-खींचि रन-रंग जमाश्रो।। परिकर किट किस उठौ बँदूकन भिर भिर साधौ। सजौ जुद्ध-बानो सब ही रन-कंकन बाँधो॥ का श्ररबी को बेग कहा वाको बल भारी। सिंह जगे कहुँ स्वान ठहरिहें समर मँकारी।।'...

उत्साह स्थायी भाव है। नवीनोन्मुखी रचनात्रों में जहाँ किव ने भारत की दीन-हीन पतित श्रवस्था का शोकाश्रु-पूर्ण वर्णन किया है वहाँ करुण रस की निष्पत्ति पाई जाती है।

श्रलंकार—जिस समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने काव्य-रचना प्रारंभ की थी उस समय सेवक, 'द्विजदेव' श्रादि कुछ कवियों को छोड़ कर श्रन्य किवयों की रचनात्रों में साहित्यिक सीष्ठव बहुत कम रह गया था। शताब्दियों से जिस विषय में बड़े कवियों ने श्रलंकार श्रीर रस-निरूपण किया था उसमें श्रव के कवियों के लिए कोई गुंजायश न रह गई थी।

काव्य-रचनात्रों में नीरस उक्ति-वैचिन्य की प्रधानता हो चली थी। त्रालंकार ठूँस ठूँस कर भरने के कारण काव्य में श्रास्वाभाविकता श्रीर कृतिमता श्रा गई थी। मुख्य विषय उनमें दब गया है। वर्ण्य विषय का असली रूप सामने न आकर कोई दूसरा रूप सामने त्राता है। उनमें यमक, श्लेष, उपमा और अनुप्रास आदि का अत्यन्त भद्दा रूप मिलता है। अलंकार-प्रयोग के विषय में शंकरसहाय अभिहोत्री (१८३५-१६१०) की निम्नलिखित उक्ति थोड़े हेर-फेर के साथ स्वयं कविवा के मंबंध में लागू हो सकती है:

'प्रवाल से पाँय चुनी-से लला नख दंत दिपें मुकतान समान: प्रभा पुखराज-सी ऋंगिन मैं बिल सें कच नीलम से दुतिमान। कहै कवि संकर मानिक से श्रधराह्न हीरक-सी मुसकान: विभूषन पन्नन के पहिरे बनिता बनी जौहरी की सी दुकान। किन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ऋलंकारों के भार से दबी हुई कविता को उस भार से मुक्त कर उसकी उसके नैसर्गिक रूप में स्थापना की । उन्होंने भाव को महत्व दिया, न कि वाह्याडंबर श्रीर शाब्दिक चमत्कार को । इसका यह वात्पर्य नहीं है कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने कविवा-कामिनी को निरलंकृत रखा। वस्तुतः उन्होंने ऋलंकारों ऋौर भावों का सुंदर समन्वय उपस्थित किया । अलंकारों का प्रयोग हुन्ना अवश्य है, किन्तु प्रधानता रसात्मकता को मिली है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे व्यक्ति के लिए श्रालंकारों के चमत्कार तक सीमित रह संभव न था। शब्दालंकारों श्रीर श्रर्थालंकारों में से उनके भक्तिपरक काव्य में ऋर्थालंकारों की प्रधानता है। उपमा, रूपक श्रीर उत्पेचा उनके सब से अधिक प्रिय श्रलंकार प्रतीत होते हैं। वैसे श्रनपास. उदाहरण, सन्देह, श्रविशयोक्ति, लोकोक्ति, दृष्टान्त, परिकर, स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, व्याजनिंदा श्रादि श्रलंकारों का प्रयोग भी पाया जाता है। श्रनुपास, यमक, श्लेष श्रादि का प्रयोग रीति शैली की

किवतात्रों में श्रिषिक पाया जाता है। प्रकृति-वर्णनों में उनकी रुचि उपमान प्रस्तुत करने की श्रोर विशेष रूप से लिच्चित होती है। इस प्रकार के उदाहरण उनके नाटकों में दिए गए प्रकृति-वर्णनों में भी पाए जाते हैं। उनमें, विशेषतः 'सत्य हिस्श्रन्द्र' श्रोर 'चंद्रावली' में, सांगरूपक के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। 'प्रेम-माधुरी' नामक काव्य-ग्रंथ से परिकर का एक उदाहरण इस प्रकार है:

'लैं मन फेरिबो जानो नहीं बिल नेह निवाह कियो नहिं स्त्रावत । हेरि के फेरि मुखे 'हरिचंद जू' देखनहू को हमें तरसावत । प्रीत-पर्पोहन को घन-साँबरे पानिय-रूप कवीं न पिश्रावत । जानो न नेक विथा पर की बिलहारी तऊ हो मुजान कहावत।'

एक उदाहरण रूपकालंकार का देखिए:

'नैन लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूलि
फूल माल गरें बन भालिर सी लाई है।
भँवर गुँजार हरि-नाम को उचार तिमि
को किला सों कुहुकि बियोग राग गाई है।
'हरीचंद' तिज पतभार घर-बार सबै
बौरी बिन दौरि चारु पौन ऐसी धाई है।
तेरे बिछुरे ते प्रान कंत कै हिमंत ख्रांत
तेरी प्रेम जोगिनी बसंत बिन ख्राई है॥'
निम्निलिखित कवित्त संदेह का उदाहरण है:

'चन्दन की डारन मैं कुसुमित लता कैथों पोखराज माखन में नव-रत्न जाल है। चन्द्र की मरीचिन मैं इन्द्र-धनु सोहै कै कनक जुग कामी मधि रसन रसाल है। 'हरीचंद' जुगुल मृनाल मैं कुमुद बेलि मुंगा की छुरी मैं हार गूथ्यों हरि लाल है।

# कैधों जुग हंस एके मुक्त-माल लीने के सिया जू करन माँह चारु जयमाल है।।

छंद-नारतेन्दु हरिश्चन्द्र का छंद-नयन ऋधिकांश में परंपरानुसार है। किन्त वे परंपरा तक ही ऋपने को सीमित नहीं रख सके। उन्होंने संस्कृत के वसंतितलका, शार्दृलविक्रीड़ित, शालिनी श्रौर श्रनुष्टुप् छंदों का प्रयोग किया है। 'संस्कृत लावनी' श्रौर 'श्रीसीतावल भ स्तोत्र' में उन्होंने अमशः लावनी ऋौर दोहों तक का संस्कृत में व्यवहार किया है। संगीत में श्रधिक रुचि होने के कारण उन्होंने मात्रिक छंदों-दोहा ( १३।११ ), चौपाई, सार ( १६।१२ सम ), विष्णु पद (१६। १०), चीपई (१५ ८।), सरसी, छप्पय (रोला श्रीर उलाला), रोला, सोरठा (११।१३), कुंडलिया (दोहा श्रीर रोला), सरसी (१६। ११ ८।), ताटंक (१४।१२ सम), सवाई (१६।१६ सम), गीता (१६।१४ s1) स्रादि-का प्रयोग किया है। इनके स्रतिरिक्त उन्होंने कजली, लावनी, विरहा, मलार, रेख़ता, मुकरी, चैती आदि छंद-बंदों का व्यवहार कर कविता का जनता से संबंध स्थापित किया। रेखता श्रीर गज़ल लिखने वालों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का श्रच्छा स्थान है। उन्होंने उर्दू के विभिन्न मात्रात्रों वाले छुंद भी ग्रहण किए। रसात्मकता, भावकता, महावरेदानी, उक्ति-चमत्कार, रूप-वर्णन, भाव-वर्णन श्रादि की दृष्टि से भारतेन्द हरिश्चन्द्र की लावनियाँ बहुत सुंदर बन पड़ी हैं। 'प्रेम-मालिका', 'प्रेम-प्रलाप', 'होली', 'प्रेमाश्र-वर्णन' स्रादि में १२ मात्रात्रों के दोहों, भूलना, स्रवंगम, राधिका, शृंगार, विजया श्रादि के उदाहरण भी मिल जाते हैं। 'गीतगोविन्दानन्द' में सार तथा संस्कृत के अन्य मात्रिक गीत छंद हैं। विश्विक छंदों में कवित्त, रूप-घनात्त्री श्रीर सबैया (दुर्मिल, किरीट, श्ररसात, मत्तगयंद) के नाम उल्लेखनीय हैं। 'प्रात समीरन' में बँगला के 'पयार' (८। ६) नामक वर्णिक छंद का प्रयोग हुआ है। भक्त कवियों की शैली में उन्होंने भक्ति-संबंधी भाव पदों के माध्यम द्वारा भी प्रकट किए हैं। 'प्रेम-मालिका.' 'प्रेम-तरंग,' 'मधु-मुकुल,' 'होली,' 'वर्षा-विनोद' स्रादि में उन्होंने स्रपने स्रनेक पद विभिन्न राग-रागिनयों में बाँधे हैं जिससे काव्य-कला के साथ-साथ उनका संगीत के प्रति भी स्रनुराग प्रकट होता है। पदों में प्रायः विष्णुपद (१६।१०), सवाई (१६।१६ सम), सार (१६।१२ सम), सरसी (१६।११ ऽ।), ताटंक (१६।१४ सम), वीर (१६।१५ ऽ।) स्रादि छंदों का प्रयोग हुस्रा है। इसके स्रातिरक्त बँगला, पंजाबी, राजस्थानी स्रादि भाषास्रों की कवितास्रों में उन्हीं भाषास्रों के छंद व्यवहार में लाए गए हैं। इस प्रकार भारतेन्दु ने संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, बँगला तथा स्रन्य भारतीय भाषास्रों स्रोर जनता में प्रचलित छंदों के प्रयोग में स्रपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। इस संबंध में उनके नवीन प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। एक ही किव की रचनास्रों में इतनी विस्तृत स्रोर विविध छन्द-प्रणाली ज्रा कम देखने को मिलती है।

#### x x x

त्राचायों ने काव्य को कई सिद्धान्तों के स्राधार पर दृश्य, श्रव्य, वर्णानात्मक, प्रबन्धात्मक, मुक्तक स्रादि प्रकारों में विभक्त किया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के काव्य-प्रंथों के स्रध्ययन से यह जात होता है कि उनका लगभग समूचा काव्य मुक्तक के स्रंतर्गत स्राता है। प्रबन्ध काव्यों का तो उन्होंने एक प्रकार से निर्माण ही नहीं किया। उन्होंने संस्कृत की स्तोत्र शैली ग्रहण की। उनकी नवीनोन्मुखी काव्य-रचनाएँ प्रबंधात्मक या कथात्मक स्रोर मुक्तक दोनों प्रकारों के स्रंतर्गत स्राती हैं। यह प्रबन्धात्मकता घटनावली के स्थान पर विचारावली की दृष्टि से है। स्रर्थ शक्तियों की दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का काव्य—प्रधानतः मध्ययुगीन—स्रभिधा, लज्ञ्जणा स्रोर व्यंजना तीनों से परिपुष्ट तथा प्रसाद गुण-संयुक्त है। उसमें स्रनेक स्थानों पर हमें सरसता, स्रर्थ-गौरव, लालित्य स्रादि बातें कूट-कूट कर भरी गई मिलती हैं। उसमें सुंदर स्रोर मनोरंजक भाव हैं, चित्ताकर्षक कल्पना है, दृद्य की गृद्ध दृत्तियों का समावेश ही नहीं वरन चारु चित्रण है स्रीर स्राभिव्यंजना-शैली में

सजीवता है। भावपन्न श्रीर कलापन्न के बीच संतुलन, जीवन की सची भावुकता, कला श्रीर हृदय की सरलता एवं सचाई, श्राडंबर-हीनता, युग की श्रनुभूतियों का प्रकृत रूप, कुछ हद तक प्रचारात्मकता, रसात्मकता, तन्मयता, सार्थकता, स्वाभाविकता स्त्रादि लच्छों के कारण भारतेन्ट हरिश्चन्द्र का काव्य निश्चित रूप से सत्काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। उन्होंने श्रपने समय की काव्य-शैलियों का ही निर्वाह नहीं किया. वरन प्राचीन काव्य-शैलियों का भी ऋत्यन्त सफलतापूर्वक पालन किया है । जयदेव ('गीतगोविन्दानंद'), कबीर, नाभादास, सूर, मीराँ, तुलसी, केशव, बिहारी, देव, रसखान, सेनापति, घनानंद, बोधा, ठाकुर, मतिराम, पद्माकर, कविन्द स्त्रादि की काव्य-शैलियाँ उनकी रचनात्रों में मिलती हैं। उन्होंने त्रपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनात्रों से भरपूर लाभ उठाया । भाव-साम्य ही नहीं, वरन् त्रानेक स्थलों पर तो शब्दावली तक में साम्य है। किन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र में मौलिकता का श्रमाव था श्रौर उनका काव्य केवल श्रनुकरण मात्र है। 'हम सोवत हैं पिय-श्रंक निसंक चवाइनै श्राश्रो चवाव करी' जैसी पंक्तियों में उनकी स्वछंदता पूर्ण रूप से प्रतिविश्वित है। प्राचीन और नवीन के संधिकालीन कवि होने के कारण वे हिन्दी साहित्य की सभी विभूतियाँ श्रपने में समेटे हुए थे। स्वयं पिछले युग की सृष्टि होते हुए भी वे नवीन युग के स्रष्टा थे। उनकी काव्य-रचना में स्वच्छन्दतावाद का प्रारंभिक रूप मिलता है। दो युगों की शैलियाँ उनमें श्राकर मिल गई थीं। उनकी दृष्टि दो कालों की श्रोर थी, एक प्राचीन की ऋोर दूसरी नवीन की ऋोर । दोनों में सामंजस्य उपस्थित कर वे श्रपने युग के साकार प्रतीक बने । उनमें उनके युग की त्र्यात्मा ध्वनित हो उठी । इसी में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की महानता है । भाषा

हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी का जहाँ ऋन्य ऋनेक दृष्टियों से महत्व है वहाँ भाषा की दृष्टि से भी यह शताब्दी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्योंकि इसी शताब्दी में खड़ीबोली का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है और इसी शताब्दी में खड़ीबोली ने साहित्य में—पहले गद्य और फिर काव्य-त्तेत्र में—पदार्पण किया। राजस्थानी और ब्रजभाषा गद्य-परम्पराओं का अन्त हो जाने के बाद ऐतिहासिक कारणों और नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का आश्रय प्राप्त कर उसका अभूतपूर्व और तीत्र गित के साथ विकास हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में खड़ीबोली गद्य में अनेक पुस्तकों का निर्माण हुआ। केवल इतना ही नहीं, वरन् जब हम उन पुस्तकों के विषय-विस्तार की ओर ध्यान देते हैं तो यह देख कर आश्चर्य होता है कि खड़ीबोली ने अपने बाल्य काल में इतनी अधिक शक्ति और अपने उज्जवल मविष्य का परिचय दिया। संसार के अनेकानेक विषयों के लिए वह माध्यम बनी। काव्य-त्तेत्र में यद्यपि पिछले किवयों ने स्फुट रूप से खड़ीबोली का प्रयोग किया था, तो भी काव्य की प्रधान भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही और आगे चल कर भी वह अपना स्थान अक्षुएण बनाए रही।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जिस समय श्रपने साहित्यिक जीवन का सूत्रपात किया उस समय गद्य के चेत्र में खड़ी बोली का स्थान निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुका था। किन्तु उर्दू श्रौर श्रूँगरे ज़ों की भाषा-नीति के कारण उसका स्वरूप श्रम भी विवाद का विषय बना हुश्रा था। सरकार की शिचा-नीति के कल-स्वरूप भी हिन्दी-उर्दू का सङ्घर्ष उठ खड़ा हुश्रा था। परिणाम यह हुश्रा कि लोग हिन्दी भाषा श्रौर नागरी लिपि भूलते गए। ऐसे समय में ही राजा शिवप्रधाद सितारे हिन्द ने शिचा-विभाग में पदार्पण किया। हिन्दी केवल उस भाषा का नाम रह गया था जो द्वटी-फूटो चाल पर देवनागरी श्रच्तरों में लिखी जाती थी श्रौर केवल हिन्दी जानने वाले गँवार समके जाते थे। राजा शिवप्रधाद श्रदबी-फारसी शब्दों के प्रयोग के पच्च में थे। जन-साधारण से वे 'शिष्ट समुदाय की भाषा' बोलने की श्राशा करते थे। वास्तव में उनकी दृष्ट खड़ी-बोली के श्ररबी-फारसीमय रूप श्रदालती भाषा की श्रोर थी। वे चाहते थे

कि लोग श्ररबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग कर श्रपनी भाषा पर 'पॉलिश' करें। हिन्दी को 'फैशनेबुल' बनाते-बनाते वे यहाँ तक कह बैठे कि 'Urdu is becoming our mother-tongue'। किन्तु भाषा का यह विदेशी रूप ग्रहण करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। लेखकों का एक समुदाय ऐसा भी या जो यदि संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहता था, तो तत्सम श्ररबी-फ़ारसी शब्दों का भी वह पच्चपाती नहीं था। मुन्शी देवीप्रसाद मृंसिफ़ श्रीर बाबू देवकीनन्दन खत्री ऐसे ही लेखक थे। उन्होंने श्रत्यन्त सरल भाषा का व्यवहार किया। राजा शिवप्रसाद श्रीर देवकीनन्दन खत्री के भाषा-सम्बन्धी विचारों में बहुत कुछ साम्य था, किन्तु व्यावहारिक रूप में देवकीनन्दन खत्री ने उन्हीं श्ररबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग किया जो सूबा हिन्दुस्तान की जनता की भाषा में खप गए थे।

खड़ीबोली गद्य के प्रारम्भिक विकास में यह एक बड़ी दुरूह समस्या खड़ी हो गई थी। राजा शिवप्रसाद के विचारों से हिन्दी के साहित्यिक सहमत नहीं थे। विदेशी शब्दों के प्रयोग से तो किसी को चिढ़ नहीं थी, किन्तु साथ ही वे हिन्दी भाषा का व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते थे। राजा शिवप्रसाद की भाषा-नीति की प्रतिक्रिया के रूप में राजा लच्मण्सिंह विशुद्ध हिन्दी का श्रादर्श लेकर श्रागे बढ़े। वे हिन्दी श्रार उर्दू को दो श्रलग-श्रलग भाषाएँ समक्तते थे श्रीर विदेशी शब्दों के पूर्या वहिष्कार के पच्चपाती थे। राजा लच्मण्सिंह की भाषा में 'हिन्दीपन' श्रवश्य बना रहा। किन्तु उनकी भाषा श्राईन, तर्कशास्त्र श्रयंशास्त्र, राजनीति श्रादि ज्ञान-विज्ञान के उपयुक्त नहीं थी। वास्तव में दोनों राजा श्रतिपूर्ण दृष्टिकोण लेकर चले श्रीर दोनों ही को सफलता प्राप्त न हो सकी।

ऐसे समय में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का उदय हुन्ना। भारतेन्दु-साहित्य के विद्यार्थियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जीवन के किसी भी चेत्र में ऋतिवादी नहीं थे। राजनीतिक, घार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक ऋादि सभी चेत्रों में उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रह्ण किया । हिन्दी भाषा श्रीर साहित्य के उस संक्रान्ति-काल में ऐसे ही व्यक्ति की त्रावश्यकता भी थी। भाषा के चेत्र में भी वे न तो संस्कृत की क्लिष्ट पदावली के प्रयोग के पच्च में थे त्रीर न श्रप्रचलित श्ररबी-फ़ारसी शब्दों के पच्च में। उन्होंने हिन्दी को स्वाभाविकता उसकी जातीय शैली की रच्चा करने की चेष्टा की। श्रीर यह निस्संकोच स्वीकार करना पड़ेगा कि श्रपने इस पुनीत कार्य में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित श्रवतरणों से उनकी भाषा-शैली पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है:

### १ जिसमें संस्कृत के बहुत शब्द हैं

'श्रहा! यह कैसी श्रपूर्व श्रीर विचित्रवर्षा ऋतु साम्प्रत प्राप्त हुई है श्रनवर्त श्राकाश मेघाच्छन्न रहता है श्रीर चतुर्दिक कुम-भिटिका पात से नेत्र की गित स्तंभित हो गई है प्रतिच् श्रप्त श्रभ में चंचला पुंग्चली स्त्री की भांति नर्तन करती है श्रीर वैसे ही बकावली उड्डीयमाना होकर इतः ततः भ्रमण कर रही है। मयुरादि श्रनेक पद्मीगण प्रफुछित चित्त से रव कर रहे हैं श्रीर वैसे ही दर्दरगण पंकाभिषेक करके कुकवियों की भाँति कर्णवेधक दका भकार सा भयानक शब्द करते हैं।'

### २ जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं

'सब विदेशी लोग घर फिर आए और व्यापारियों ने नौका लादना छोड़ दिया पुल टूट गए बांध खुल गए पंक से पृथ्वी भर गई पहाड़ी निदयों ने अपने बल दिखाए बहुत वृद्ध समेत कू ज तोड़ गिराए सर्प बिलों से बाहर निकले महानिदयों ने मर्थादा भंग करदी श्रीर खतंत्रता स्त्रियों की भाँति उमड़ चली।'

### ३ जो शुद्ध हिन्दी है

'पर मेरे पीतम श्रवतक घर न श्राए क्या उस देश में बरसात नहीं होती या किसी सौत से फंद में पड़ गए कि इधर की सुध ही भूल गए। कहां (तो) वह प्यार की बातें कहां एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी न भिजवाना। हा! मैं कहां जाऊं कैसी करूं मेरी तो ऐसी कोई मुंह बोली सहेली भी नहीं कि उससे दुखड़ा रो सुनाऊँ कुछ इधर उधर की बातों ही से जी बहलाऊं।' ऋंत में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने लिखा है:

'हम इस स्थान पर बाद नहीं किया चाहते कि कीन भाषा उत्तम है श्रीर वही लिखनी चाहिए पर हां मुक्ति कोई श्रनुमित पूछे तो मैं यह कहूँगा कि नम्बर २ श्रीर ३ लिखने के योग्य हैं।'

वास्तव में तीसरे अवतरण की शैली ही हिन्दी की जातीय शैली है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने ऋपने गद्य की भाषा का यही स्वरूप प्रहण किया। श्रीर यद्यपि उनकी गद्य-रचनाश्रों में ऐसे श्रंश भी मिल जाते हैं जो संस्कृत के कठिन शब्दों से समन्वित हैं, किन्तु सामान्यतः उन्होंने ग्रानलंकत श्रीर संस्कृत की कोमलकान्त पदावली से मुक्त प्रसाद गुणपूर्ण भाषा प्रहण की है । उसमें उन्होंने तद्भव स्त्रीर देशज शब्दों तथा कहावतों स्त्रीर मुहावरों स्त्रीर संस्कृत के केवल सरल. स्वोध स्त्रीर लोक-प्रचलित शब्दों के प्रयोग की श्रोर ही श्रधिक ध्यान दिया है। उन्होंने उन्हीं विदेशी शब्दों का प्रयोगिकया जो जनसाधारण में सरलता पूर्वक समके जा सकते थे, त्रीर जो भाषा के त्राङ्ग बन गए थे। 'नीलदेवी' में उन्होंने कठिन उद्र शब्दों का भी प्रयोग किया है। किन्तु उसमें मुसलमान पात्रों के होने से ऐसा हुत्रा है। उनके कुछ लेखीं, जैसे 'ख़शी,' में भी उद्-िमिश्रित पदावली का प्रयोग हुन्ना है। त्रान्यथा उनकी ऐतिहासिक श्रीर नाट्य तथा श्रन्य सभी प्रकार की गद्य-कृतियों में भाषा का वही रूप प्रयुक्त हुन्ना है जो उन्होंने उपर्युक्त दो श्रवतरणों द्वारा निर्घारित कर दिया था। इस दिष्ट से उनकी 'चन्दावला' नाटिका की भाषा उनकी भाषा-शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। जहाँ भारतेन्द्र को चोट करनी होती थी

वहाँ वे कहावतां ऋौर मुहावरों का विशेष रूप से प्रयोग करते थे। 'चद्रावली' में चन्द्रावली का उलाइना, 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' स्त्रौर 'स्त्रन्धेर नगरी' इसके प्रत्यत्त प्रमाण हैं। 'भारत-दुर्दशा' भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। श्रनेक गम्भोर भाव श्रीर विचार उन्होंने श्रपेद्धाकृत सरल भाषा में प्रकट किए हैं। जहाँ वे किसी समस्या पर विचार करते श्रथवा किसी तात्विक विवेचन में संलग्न होते हैं स्रथवा चोभपूर्ण उदगार प्रकट करते हैं, वहाँ उनकी भाषा संयत श्रीर गम्भीर त्रवश्य हो जाती है, किन्तु कुछ त्रप्रवाद छोड़ कर, संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों से वह सर्वथा मुक्त रहती है। उनकी भाषा भावानुकूल, विषयानुकूल, पात्रानुकूल (जैसे, 'नीलदेवी' में मुसलमान पात्र उर्दू का प्रयोग करते हैं, 'भारतदुर्दशा' में बंगाली 'बंगाली हिन्दी' का ) स्त्रीर परिस्थिति के स्त्रमुकूत रहती है । 'चन्द्रावली, 'भारतदुर्दशा', 'नीलदेवी' श्रीर 'सत्य हरिश्चन्द्र' में इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। 'चन्द्रावली' नाटिका में स्त्रियों की विविध मानसिक परिस्थितियों के अनुकूल भाषा की विविधता भी ध्यान देने योग्य है। भारतेन्दु ने, जहाँ तक हो सका है,कर्णकटु शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर किया है। भावावेगपूर्ण स्थलों की भाषा की विदग्धता सराह्नीय है। उनकी भाषा में एक श्रद्भत नाधुर्य है जो उनके समकालीन लेखकों की भाषा में बहुत कम दिखाई पड़ता है। किव होने से नाते उनकी भाषा शैली में यथास्थान कवित्व के दर्शन भी हो जाते हैं। उस समय उनकी भाषा रसपूर्ण हो जाती है श्रीर वह पाठकों का श्रन्तरतम स्पर्श करने लगती है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' श्रौर 'चन्द्रावली' में हर्ष, शोक, श्रादि की श्रिभव्यक्ति के लिए तदनुकूल भाषा का प्रयोग हुन्ना है। साथ ही उनकी भाषा में चित्र प्रस्तुत करने की श्रद्भुत शक्ति है। एक के उदाहरण यदि 'सत्य इरिश्चन्द्र' श्रीर 'चन्द्रावली' में मिलेंगे, तो दूसरे के उदाहरण 'भारतदुर्दशा' में । कहीं-कहीं तुकान्त-युक्त भाषा का प्रयोग भी मिल जाता है, जैसे, 'क्यों वे कस्साई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई?' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्त्रपनी गद्य रचना स्त्रों में सरल-सुबोध भाषा का प्रयोग किया है जो स्त्रनेक गुणों से मंडित है।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्वामी द्यानन्द सरस्वती के प्रभाव से लोगों का संस्कृत शब्दों के अत्यधिक प्रयोग की अगर ध्यान जाना स्वाभाविक था। किन्तु भारतेन्द्ध हरिश्चन्द्र द्वारा निर्धारित रूप ही अधिक प्राह्म हुआ। यद्यपि 'नासिका रन्ध्र स्कीत हो रहा है' जैसी भाषा लिखने वाले भी उस समय मौजूद थे, तो भी अन्य चेत्रों की भाँति इस चेत्र में भी हिन्दी के साहित्यिकों ने भारतेन्द्दु का नेतृत्व ही प्रहण किया। आगे चलकर आर्थ समाज और बँगला से किए गए अनुवादों के प्रभावान्तर्गत अनावश्यक संस्कृत शब्दों का बाहुल्य खड़ीबोली गद्य के स्वाभाविक विकास के लिए हितकर सिद्ध नहीं हुआ।

स्वयं भारतेन्दु ने 'काश्मीर कुसुम', 'महाराष्ट्र देश का इतिहास', 'रामायण का समय', 'श्रग्रवालों की उत्पत्ति', 'खित्रयों की उत्पत्ति', 'बादशाह दर्पण', 'बूँदी का राजवंश', 'उदयपुरोदय', 'पुरावृत्त-संग्रह', 'चिरतावली', 'पंच पावत्रात्मा', 'दिल्ली दरबार दर्पण', 'काल-चक्र' श्रादि विविध विषय-संबंधी गद्य-प्रथों श्रीर 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'चंद्रावली', 'भारत-दुर्दशा', 'नीलदेवी' श्रादि विभिन्न नाट्य-प्रथों श्रीर श्रपने समाचार-पत्रों में, संचेप में सर्वत्र, श्रपने भाषा-संबंधी श्रादर्श का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। कुछ उदाहरणों से यह बात श्रीर भी स्पष्ट हो जायगी। 'रामायण का समय' शीर्षक रचना की भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है:

'हिन्दुस्तान के बहुत से पंडितों का निश्चय है कि शिशिपा शीशम वृद्ध को कहते हैं। किन्तु हमारी बुद्धि में शिशिपा सीताफल अर्थात् शरीफ़ें के वृद्ध को कहते हैं। इसके दो बड़े भारी सबूत हैं। प्रथम तो यह कि यदि जानकी जी से शरीफ़े से कुछ संबंध नहीं तो सारा हिन्दुस्तान उस को सीताफ ज क्यों कहता है। दूसरे यह कि महाभारत के आदि पर्व में राजा जनमेजय की सर्पयज्ञ की कथा में एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि आस्तिक की दोहाई सुनकर जो सांप न हट जायगा उसका सिर शिश वृद्ध के फल की तरह सी दुकड़े हो जायगा ...'

'चंद्रावली' की भाषा का रूप भी इस प्रकार है:

' अप पर तुर्ग यह है कि किसी को चाहे कहन्नुम में पड़ते, श्रीर उस पर तुर्ग यह है कि किसी को चाहे कितना भी दुखी देखें श्रापकां कुछ घृणा तो श्राती ही नहीं। हाय-हाय ! कैसे-कैसे दुःखी लोग हैं — श्रीर मजा तो यह है कि सब धान बाइस पसेरी। चाहे श्रापके बास्ते दुखी हो, चाहे श्रपने संसार के दुःख से; श्रापको दोनों उल्लू फँसे हैं। इसी से तो 'निर्दय हृदय कपार' यह नाम है। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया ! किसने इस उपद्रव श्रीर जाल करने को कहा था ! ...'

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की अन्य रचनाओं से भी ऐसे ही अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। यद्यपि कहीं-कहीं पर विषय की गंभीरता के अनुसार अथवा केवल भाषा पर अधिकार प्रकट करने की दृष्टि से उनकी भाषा भी गंभीर होकर संस्कृत-गर्भित हो जाती है, जैसे:

'परम धार्मिक सुपिद्ध श्रली मुसलमान धर्म्म के प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद के जामाता श्रीर शीश्रा संप्रदाय के पहिले एमाम (श्राचार्य) थे। हज़रत मुहम्मद के लोकोत्तर गमन पीछे मुसलमान धर्म्म की स्थिति श्रीर उन्नति श्रली के ही ऊपर निर्भर थी। जैसे भक्तिभाजन ईसा को उनके शिष्य जूड़ाने विंशत मुद्रा के लोभ से शत्रु-हस्त में सम्पर्ण (१) करके वध किया था वैसे ही इवन्मुलज़म नामक एक व्यक्ति ने एक दुश्चारिनी नार्रा के प्रलोभन में उसकी कुमन्त्रना से स्वीय धर्म्माचार्य श्रली को स्वयं करवालाघात से निहत किया'। (पंच पवित्रात्मा)

कन्तु भाषा का यह रूप उनके प्रन्थों में कम मिलता है। ऐसे उदाहरण श्रपवाद स्वरूप ही माने जाएँगे, न कि उनकी भाषा के श्रादर्श उदा-हरण के रूप में। वास्तव में मातृभाषा-प्रेमी भारतेन्दु ने भाषा को न तो श्रकारण संस्कृत-गर्भित रूप दिया श्रीर न श्रकारण विदेशी शब्दों की भरमार कर उसे खिचड़ी बनाया। उन्होंने हिन्दी का 'हिन्दीपन' बनाए रख कर उसे शिष्ट श्रीर परिमार्जित रूप प्रदान किया। मुहावरों श्रीर कहावतों का भी उन्होंने श्रत्यन्त सुन्दर प्रयोग किया है। क्या ही श्रच्छा हो यदि खड़ीवोली के श्राधुनिक किय श्रीर लेखक भारतेन्द्र का श्रनुकरण कर हिन्दी के श्रज्ञ्य भएडार को श्रपनी भाषा में भरने की चेष्टा करें। भारतेन्द्र के वाक्य छोटे-छोटे किन्तु भाव श्रीर विषय के श्रनुकृत शब्दावली से समन्वित, श्रीर सरल किन्तु मर्मरगर्श होते हैं। उनकी भाषा में रस रहता है, जो उनके सरस हृदय श्रीर ज़िन्दादिली का दोतक है।

'चन्द्रावली' में खड़ीबोली श्रीर ब्रजभाषा दो भाषाश्रों का प्रयोग हुआ है। यह श्रव्यवस्था है, किंतु संभवतः नाटककार ने भावावेश में श्राकर श्रपने इष्टदेव के प्रदेश की भाषा का प्रयोग कर दिया हो। ब्रज भाषा के प्रयोग से सरसता तो श्रिनिवार्य रूप से श्रा ही जाती है।

सामान्य विवरणात्मक शैली के द्यतिरिक्त भारतेन्दु की शैली, स्थूल श्रीर प्रधान रूप से, दो प्रकार की मानी जा सकती है। पहली भाषा-शैली तो विवेचनात्मक है जिसके माध्यम द्वारा उन्होंने गवेषणा-पूर्ण श्रथवा सामान्यतः गंभीर विषयों का निरूपण, तथ्यनिरूपण श्रथवा तर्क-समन्वित विषय-प्रतिपादन किया है। उनके ऐतिहासिक श्रथवा पुरातत्व-संबंधी ग्रंथों तथा लेखों में इस प्रकार की भाषा-शैली के दर्शन होते हैं। शिशिया के संबंध में 'रामायण का समय' से एक उदाहरण श्रभी पहले दिया जा चुका है। 'बूंदी का राजवंश' शिर्षक एक श्रन्य रचना की भाषा-शैली इस प्रकार है:

'बूंदी का राजवंश चौहान चित्रयों से है। इस वंश का मूल पुरुष अन्हल चौहान प्रसिद्ध है। भट्ट लोगों के मत से चौहान का नाम चतुर्भुज है। अन्हल अनल शब्द का अपभ्रंश है, क्योंकि अनल अग्नि को कहते हैं श्रीर आबू के पहाड़ पर जो चार वंश उत्पन्न किए गए वे अग्नि से उत्पन्न किए गए थे।'

उनकी दूसरे प्रकार की शैली भावावेश पूर्ण है श्रौर जिसके उदा-इरण हमें उनकी मौलिक नाटकीय कृतियों में मिलते हैं। 'चंद्रावली' तो भावावेशपूर्ण भाषा शैली में लिखी ही गई है, किंतु श्रम्य नाटकों में भी इस शैली के उदाहरण बराबर मिलते हैं। 'नीलदेवी' से एक उदाहरण इस प्रकार है:

'हाय! ग्रम भारतवर्ष की कौन गित होगी! ग्रम त्रैलोक्य-ललाम सुता भारत कमिलनी को यह दुष्ट यवन यथा सुख दलन करेंगे। श्रम स्वाधीनता का सुख हम लोगों में फिर प्रकाश न करेगा। हाय! परमेश्वर त् कहाँ सो रहा है। हाय धार्मिक वीर पुरुष की यह गिती!

'सत्य हरिश्चन्द्र' श्रौर 'भारतदुर्दशा' में भी इस प्रकार के श्रमेक उदाहरण मिलते हैं।

भावावेशपूर्ण शैली की भाषा पहली शैली की भाषा से अपेचाकृत सरल हुई है। किंतु श्रमिव्यंजना-शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं श्राती।

इन दो प्रधान शैलियों के श्रितिरिक्त उनकी हास-परिहास पूर्ण च्यंग्यात्मक श्रौर किवत्वपूर्ण श्रयवा श्रालंकारिक शैलियों के भी दर्शन होते हैं। इन शैलियों के श्रनेक उदाहरण 'वैदिकी हिंसा हिसा न भवति', 'सत्य हरिश्चंद्र', 'चंद्रावली', 'भारत दुर्दशा', 'नीलदेवी' तथा कुछ लेखी श्रादि में मिलते हैं। पहली प्रकार की शैली में वे कहावतों श्रौर मुहावरों का, श्रौर किवत्वपूर्ण शैली में श्रलंकारों श्रौर सरस शब्दों का स्त्रधिक प्रयोग करते हैं। कहीं-कहीं पर भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने मुहावरे-दार बोलचाल की भाषा में सभाषण शैली का व्यवहार भी किया है। भारतेन्दु की शैलियों के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने एक रचना में समान रूप से एक ही शैली का प्रयोग न कर कई शैलियों का प्रयोग किया है।

भारतेन्दु की भाषा के संबंध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि
यद्यि उन्होंने हिन्दी का शिष्ट और जातीय रूप जनता के सामने रखा,
तो भी उनकी भाषा बज और पूर्वी भाषाओं के प्रयोगों तथा यत्र-तत्र
व्याकरणसंबंधी अशुद्धियों से रहित नहीं है। वास्तव में भारतेन्दु को इतना
अवकाश न मिल सका कि वे भाषा के सुघड़ रूप की ओर अधिक ध्यान
दे सकते। वे साहित्य को नवीन-नवीन विषयों की ओर मोड़ने में अधिक
पत्रत्त रहे। तो भी उन्होंने भाषा का जो रूप रखा वह कम महस्वपूर्ण
नहीं है। उसमें उसका सारा पिछला इतिहास छिपा हुआ है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने काव्य में भी खड़ीबोली का प्रयोग करना चाहा था, श्रौर स्वयं कुछ कविताश्रों की रचना भी की:

'कहाँ हो, ए हमारे राम प्यारे ! किथर तुम छोड़ मुक्तको सिधारे ? बुदापे म य' दुख भी देखना था ? इसी के देखने को मैं बचा था ?'

श्रयवा,

'फागुन के दिन बीत चले श्रव ऋतु वसंत श्राई वदला समा चली भोंके से भाभी पुरवाई । गर्मी के श्रागमा दिखलाये रात लगी घटने कुहू कुहू कोयल पेड़ों पर बैठ लगी रटने।'

श्रयवा,

'बादल की पालें, धुएं की जालें, छोड़े दौड़ा जाता है,

### पावस नभ सागर, सब गुन श्रागर, जोर जहाज दिखाता है।

साथ ही उनकी ब्रज-रचना श्रों में भी खड़ी बोली के रूप, यहाँ तक कि वाक्यांश भी, बराबर मिलते हैं। किंतु उन्हें खड़ी बोली को कि विता भींड़ी प्रतीत हुई, श्रीर प्रायः दीर्घ मात्रा के श्रा जाने के फलस्वरूप उन्हें वह मधुर भी न लगी। इसलिए कि विता की भाषा उन्होंने ब्रजभाषा ही स्वीकार की। वास्तव में शताब्दियों के प्रयोग से ब्रजभाषा मँज गई थी, उसमें मुहाबरेदानी श्रा गई थी, श्रांर प्रत्येक शब्द के साथ एक भाव-परंपरा जुड़ गई थी। वैसे भी इतने दिनों की परंपरा से एकदम विमुख हो जाना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के लिए भी एकदम सरल नहीं था। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी इतना ज़बरदस्त था कि उनके जीवन-काल में किसी को भी ब्रजभाषा के विरुद्ध श्रावाज उठाने का साहस न हुआ। श्रागे चल कर खड़ी बोली श्रांदोलन ने शक्ति प्रहं स की श्रीर कुछ कि वियों ने काव्य-स्तेत्र में भी खड़ी बोली का प्रवेश करा दिया था। किन्तु बिल्कुल ही खड़ी बोली का किव तो भारतेन्दु के जीवन काल में क्या पूरे भारतेन्दु युग में कोई न हो सका।

श्रस्तु, भारतेन्दु ने काव्य में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया। यह तो स्पष्ट ही है कि उन्होंने ब्रजभाषा का कोई नवीन प्रासाद निर्मित नहीं किया था। उन्होंने उसके सहज-सुन्दर रूप का प्रयोग कर फिर से, उसे गौरव प्रदान किया। भारतेन्दु के समय तक श्राते-श्राते ब्रजभाषा में श्रमेक दोष उत्पन्न हो गए थे। उन्होंने उसके प्रकृत सौदर्य के दर्शन कराए। उन्होंने 'रत्नाकर' की भाँति ब्रजभाषा का 'श्रध्ययन' न किया था। केवल श्रपनी प्रतिभा के माध्यम द्वारा वे ब्रजभाषा का परिष्करण श्रोर परिमार्जन कर सके थे। भारतेन्दु की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है, यद्यि एकरूपता का उसमें श्रभाव है। उनके भाव श्रीर भाषा दोनों ही सबल हैं। उनकी ब्रजभाषा मानसिक भावों की यथार्थता स्पष्ट कर देती है। भावों के श्रनुकूल शब्द चुन-चुन कर उन्होंने सुव्यवस्थित पदावली का

निर्माण श्रीर भावव्यक्कक वाक्य-विन्यास प्रस्तुत किया। वाग-वैचिन्य भी उनकी काव्य-भाषा की एक विशेषता है। भारतेन्द्र की प्राचीन शैली की रचनाश्रों में मध्य युग की श्रेष्ठ रचनाश्रों का-सा श्रानन्द श्राता है। प्राचीन किवयों की-सी रमणीयता के श्रातिरक्त नवीन युक्तियों की परिष्कृत श्रामिक्यक्ति भी उनकी रचनाश्रों में उपलब्ध होती है। उन्होंने श्राकाव्योपयोगी श्रीर दुरूह शब्दों का प्रयोग नहीं किया। कटोर वर्णों का वहिष्कार उन्होंने सर्वत्र किया है। गद्य-भाषा की भाँति उनकी काव्य-भाषा भी सरल है। उनके काव्य में प्रत्येक शब्द की श्रामिवार्य सत्ता है। प्रत्येक शब्द भाव-पूर्ण, सबल श्रीर उपयुक्त है। प्रसाद श्रीर माधुर्य दोनों गुण उनके काव्य में सर्वत्र पाए जाते हैं। वास्तव में यह कहना श्रमुपयुक्त न होगा कि श्रागे चल कर 'रत्नाकर' जी ने जो पचीकारी की उसका पूर्वाभास भारतेन्द्र की भाषा में मिलता है। उन्होंने भाषा की नैसर्गिकता का तिरस्कार न किया, ब्रजभाषा का निजयन बनाए रखा। उनकी भाषा में कलात्मकता श्रीर चमत्कार भले ही न हो, किन्तु उसमें सौन्दर्य है, रमणीयता है, यह निस्संकोच कहा जा सकता है।

भारतेन्दु ने नवीन विषयों के वर्णन के लिए भी ब्रजभाषा प्रहर्ण की। उनकी अनेक काव्य-रचनाओं द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रजभाषा भी श्राधुनिकता का साथ देने में समर्थ थो। भारतेन्द्र ने अपनी श्रपूर्व प्रतिभा द्वारा उसके रूप को श्राधुनिक जीवन का श्रनुगामी बनाया, श्रीर साथ ही उसके पूर्व-संचित सीन्दर्य को बहुत कुछ सुरिच्चत रखा। लोकोक्तियों श्रीर मुहावरों का प्रयोग करते हुए ब्रजभाषा की लाच्यिकता बनाए रखी। यह कोई कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। किन्तु इसके साथ साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी प्राचीन शैली की ब्रजभाषा कविता की तुलना में नवीन कविता की भाषा में कुछ शिथिलता पाई जाती है। सरल श्रीर सर्वप्रचलित विदेशी शब्दों का विद्विकार उन्होंने काव्य-चेत्र में भी नहीं किया।

खड़ी बोली ह्योर ब्रजभाषा के ह्यतिरिक्त भारतेन्दु ने उर्दू तथा भारतवर्ष की द्यन्य भाषाद्यों में भी काव्य-रचनाएँ प्रस्तुत कीं, किन्तु उनका भारतेन्दु साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बहुत दिनों तक जीवित न रह सके । किन्तु जितने दिन वे जीवित रहे सब प्रकार से हिन्दी साहित्य की सेवा करते रहे । उन्होंने अपनेक विविध विषय-सम्बधी ग्रंथों की रचना की और यदि एक स्रोर खड़ीबोली हिन्दी को जातीय रूप दिया, तो दूसरी स्रोर ब्रजनाषा को उसका नैसर्गिक सौन्दर्य प्रदान किया। इस दृष्टि से वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध होते हैं।

### भारतेन्दु का स्थान

भारतेन्दु-साहित्य के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी में श्राधुनिकता के श्रग्रदूत थे। गद्य के त्रेत्र में यद्यपि उनसे पहले विविध विषय-संबंधी साहित्य का स्त्रजन हो चुका था, किन्तु उसमें लिलत साहित्य का प्रणयन भारतेन्द्र द्वारा ही हुश्रा। उन्होंने केवल साहित्य के प्राचीन युगों का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया, वरन् नवोत्यानकालीन भारत को स्वर प्रदान किया; उसकी श्राशाश्रों तथा श्राकांत्राश्रों की पूर्ण रूपेण श्रमिव्यंजना की। साहित्य को उन्होंने विविध-विषय-संग्न बनाया। गद्य में खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया श्रीर काव्य में ब्रजभाषा का परिष्करण श्रीर परिमार्जन किया। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उन्होंने साहित्य में नवीन युग की श्रवतारणा कर उसकी श्रवबद्ध गति को गतिशीलता प्रदान की। ऐसा करते समय उन्होंने प्राचीन तथा नवीन श्रीर पूर्व तथा पश्चिम का समन्वय उपस्थित कर श्रपनी दृरदर्शिता श्रीर चेतना का परिचय दिया। जीवन का कोई भी त्रेत्र उनसे श्रखूता न रह सका। वास्तव में श्रपनी श्रल्पायु में उन्होंने जो कुछ किया वह उन्हें हिन्दी साहित्य के इतिहास में श्रमर रखेगा।

# ४. संग्रह

[ भाषा, भाव, प्रवृति, शैली त्र्यादि की दृष्टि से }

### 'सत्य हरिश्चन्द्र' :

### चतुर्थ श्रंक

#### स्थान-दित्तग श्मशान

[नदी, पीयल का बड़ा पेड़, चिता, मुरदे, कौए, सियार, कुत्ते, हुड्डी इत्यादि]

(कंबल भ्रोदे श्रौर एक मोटा लट्ट लिए हुए राजा हरिश्चंद्र दिखाई पढ़ते हैं)

इहि॰ — (लंबी साँस लेकर) हाय ! त्राव जन्म भर यही दुख भोगना पड़ेगा।

> जाति दास चंडाल की, घर घनघोर मसान। कफन कसोटी का करम, सब ही एक समान॥

न जानें विधाता का कोध इतने पर भी शांत हुआ कि नहीं। बड़ों ने सच कहा है कि दुःल से दुःल जाता है। दिल्लिणा का ऋण चुका, तो यह कर्म करना पड़ा। हम क्या सोचें १ श्रपनी अनाय प्रजा को, या दीन नातेदारों को, या अशरण नौकरों कों, या रोती हुई दासियों को, या स्ती अयोध्या को, या दासी बनी महारानी को, या उस अनजान बाल क को, या अपने ही इस चांडालपने को। हा! बटुक के धक्के से गिरकर रोहिताश्व ने कोध-भरी और रानी ने जाते समय करुणा-भरी हिंदि से जो मेरी और देखा था वह अब तक नहीं भूलती। (धबड़ाकर) हा देवी! सूर्यकुल की बहू और चन्द्रकुल की बटी होकर तुम बेची गई और दासी बनीं। हा! तुम अपने जिन सुकुमार हाथों से फूल की माला भी नहीं गूँथ सकती थीं उनसे बरतन

कैसे माँजोगी ? (मोह प्राप्त होने चाहता है पर सम्हलकर) अथवा क्या हुआ ! यह तो कोई न कहेगा कि हरिश्चन्द्र ने सत्य छोड़ा। बेचि देह दारा सुक्रन, होइ दास हूँ मंद। राख्यो निज बच सत्य किर, श्रिमिमानी हरिचंद॥

(श्राकाश से पुष्पवृष्टि होती है)

श्ररे यह श्रसमय में पृष्पवृष्टि कैसी ? किसी पुरयात्मा का मुरदा श्राया होगा । तो इम सावधान हो जायँ। (लद्भ कंधे पर रखकर फिरता हन्ना) खबरदार ! खबरदार !! बिना इमसे कहे और बिना हमें आधा कफन दिए कोई संस्कार न करे। (यही कहता हुन्ना निर्भय मुद्रा से इधर उधर देखता फिरता है। नेपथ्य में कोलाहल सुनकर) हाय-हाय ! केसा भयंकर श्मशान है ! दूर से मंडल बाँध-बाँध कर चींच बाए, डैना फैलाए, कंगालों की तरह मुदों पर गिद्ध कैसे गिरते हैं स्त्रीर कैसा मांस नोच-नोचकर स्रापुस में लड़ते स्रोर चिछाते हैं। इधर स्रत्यंत कर्णकदु श्रमंगल के नगाड़े की भाँति एक के शब्द की लाग से दूसरे सियार कैसे रोते हैं। उधर चिर्राइन फैलाती हुई चट-चट करती चिताएँ कैसी जल रही हैं, जिनमें कहीं से मांस के दुकड़े उड़ते हैं, कहीं लोह व चरबी बहती है। ऋाग का रंग मांस के सबंब से नीला-बीला हो रहा है, ज्वाला घूम-घूम कर निकलती है, स्त्राग कभी एक साथ धघक उठती हैं. कभी मंद हो जाती है। धुत्राँ चारों श्रोर छा रहा है। (श्रागे देखकर श्रादर से) त्रहा ! यह बीभत्स व्यापार भी बड़ाई के योग्य है। श्रव ! तुम धन्य हो कि इन पशुत्रों के इतने काम त्राते हो; त्रतएव कहा है-

"मरनो भलो विदेश को, जहाँ न ऋपुनो कोय। माटी खाँय जनावरों, महा महोच्छव होय॥" श्रहा ! देखो।

> सिर पै बैड्यो काग श्राँख दोउ खात निकारत। खींचत जीभहि स्यार श्रतिहि श्रानँद उर धारत॥

गिद्ध जाँघ कहँ खोदि खोदि के मांम उचारत। स्वान श्राँगुरिन काटि काटि के खान विचारत॥

बहु चील नोचि लैं जात तुच मोद मद्दयो सबको दियो। मनु ब्रह्मभोज जिजमान कोउ आ्राजु निलारिन कहँ दियो॥ अप्रहा! शरीर भी कैसी निस्सार वस्त है!

सोई मुख सोई उदर, सोई कर पद दोय। भयो त्राज कछु श्रीर ही, परसत जेहि नहीं कोय।। हाड़ माँस लाला रकत, बसा तुचा सब सोय। छिन्न भिन्न दुर्गंघ-मय, मरे मनुस के होय।। कादर जेहि लखि कै डरत, पंडित पावत लाज। श्रहो! व्यर्थ संसार को, विषय बासना साज॥

श्रहा! मरना भी क्या वस्त्र है।

सोई मुख जेहि चंद बखान्यों।
सोई स्रंग जेहि प्रिय करि जान्यों।
सोई सुज जो प्रिय गर डारें।
सोई सुज जिन नर बिकम पारें।।
सोई पद जिहि सेवक बंदत।
सोई छुबि जेहि देखि श्रनंदत॥
सोइ रसना जह श्रमृत बानी।
जेहि सुन के हिय नारि जुड़ानी॥
सोई हुदय जह भाव श्रनेका।
सोई सुत जह निज बच टेका॥
सोई सुत जह निज बच टेका॥
सोई सुत जह निज बच टेका॥
सोई सुवि-मय श्रमंग सुहाए।
श्राज जीव बिनु धरनि सुहाए॥
कहाँ गई वह सुंदर सोभा।
जीवत जेहि सुखि सब मन लोभा॥

प्रानहुँ ते बढ़ि जा कहेँ चाहत । ता कहँ आजु सबै मिलि दाहत॥ फूल बोक्त ह जिन न सहारे। तिन पै बोभ काठ बह डारे॥ सिर पीडा जिनकी नहिं हेरी। करत कपाल किया तिनकेरी॥ छिनहँ जे न भए कहुँ न्यारे। तेऊ बंधुगन छोड़ि सिधारे ॥ जे हगकोर महीप निहारत। श्राज काक तेहि भोज बिचारत ॥ भुजबल जे नहिं भुवन समाए। ते लखियत मुख कफन छिपाए॥ नरपति प्रजा भेद बिन देखे। गने काल सब एकहि लेखे॥ सुभग कुरूप श्रमृत विष साने। श्राज सबै इक भाव विकाने॥ पुरु दघीच कोऊ श्रव नाहीं रहे नाम ही ग्रंथन माँहीं।।

श्रहा! देखां वही सिर, जिस पर मंत्र से श्राभिषेक होता था, कभी नवरत्न का मुकुट रखा जाता था, जिसमें इतना श्राभिमान था कि इंद्र को भी तुच्छ गिनता था, श्रोर जिसमें बड़े-बड़े राज जीतने के मनोरथ भरे थे, श्राज पिशाचों का गेंद बना है श्रीर लोग उसे पैर से छूने में भी बिन करते हैं। (श्रागे देखकर) अरे यह श्मशान-देवी हैं। श्रहा! कात्यायनी को भी कैसा बीभत्स उपचार प्यारा है श्रव देखों, डोम लोगों ने सूखें गलें सड़े फूलों की माला गंगा में से पकड़-पकड़कर देवी को पिहना दी है श्रीर कफन की पवजा लगा दी है। मरे बैल श्रीर भेंसों के गले के घंटे पीपल की डार में लटक रहे हैं, जिनमें लोलक की जगह नली की

हड्डी लगी है घंट के पानी से चारों श्रोर से देवी का श्रभिषेक होता है श्रीर पेड़ के खंभे में लोहू के थापे लगे हैं। नीचे जो उतारों की बलि दी गई है उसके खाने को कुत्ते श्रीर सियार लड़ लड़कर कोलाहल मचा रहे हैं। (हाथ जोड़कर)

"भगवति ! चंडि ! प्रेते ! प्रेतिवमाने ! लसत्प्रेते । प्रेतास्थिरीद्र रूपे ! प्रेताशिनि ! मैरवि ! नमस्ते ।"

#### (नेपध्य में)

राजन् ! हम केवल चांडालों के प्रणाम के योग्य हैं। तुम्हारे प्रणाम से हमें लज्जा आती है। माँगों क्या वर माँगते हो ?

हरि॰—(सुनकर श्राश्चर्य से) भगवति ! यदि श्राप प्रसन्न हैं तो हमारे स्वामी का कल्याया कीजिए।

### (नेपध्य में)

### साधु महाराज हरिश्चन्द्र साधु !

हरि॰—(उत्पर देखकर) श्रहा ! स्थिरता किसी को भी नहीं हैं। जो सूर्य उदय होते ही पश्चिनीवल्लभ श्रीर लौकिक वैदिक दोनों कर्म का प्रवर्त्तक था, जो दोपहर तक श्रपना प्रचंड प्रताप च्राण-च्राण बदाता गया जो गगनांगन का दीपक श्रीर काल धर्म का शिखामिण था, वह इस समय परकटे गिद्ध की भाँति श्रपना सब तेज गँवाकर देखों समुद्र में गिरा चाहता है।

#### श्रथवा,

साँभ सोई पट लाल कसे किट स्रज खप्पर हाथ लहा है। पिछ्छन के बहु शब्दन के मिस जीग्र उचाटन मंत्र कहा है। मद्य भरी नरखोपरी सो सिस को नव विंबहू घाइ गहयो है। दे बिल जीव पस् यह मत्त है काल कपालिक नाचि रहयो है। स्रज धूम बिना की चिता सोई ग्रंत में लै जल माँही बहाई। बोलें घने तरु बैठि बिहंगम रोग्नत सो मनु लोग-लोगाई।

धूम श्रॅंधार कपाल निसाकर, हाड़ नछत्र लहू सी ललाई । श्रानंद हेत निशाचर के यह काल मसान सो साँभ बनाई ॥

श्रहा ! यह चारों श्रोर से पत्ती सब कैसा शब्द करते हुए श्रपने-श्रपने घोंसलों की श्रोर चले श्राते हैं। वर्षा से नदी का भयंकर प्रवाह, साँक होने से श्मशान के पीपल पर कीश्रों का एक संग श्रमंगल शब्द से काँव काँव करना श्रीर रात के श्रागमन से सन्नाटे का समय चित्त में कैसी उदासी श्रीर भय उत्पन्न करता है। श्रंधकार बढ़ता हो जाता है। वर्षा के कारण इन श्मशानवासी मंद्रकों का टर-टर करना भी कैसा डरावना मालूम होता है।

रुष्ट्रा चहुँ दिसि ररत डरत सुनि के नर-नारी।
फटफटाइ दोउ पंख उल्लूकहु रटत पुकारी॥
अप्रंधकारवस गिरत काक अरु चील करत रव।
गिद्ध-गरुड़-इड़िबिल्ल भजत लिख निकट भयद रव॥
रोक्रत सियार, गरजत नदी, स्वान भूँकि डर पावई।
सँग दादुर भींगुर रुदन-धुनि मिलि स्वर तुमुल मचावई॥

इस समय यह चिता भी कैसी भयंकर मालूम पड़ती है। किसी का सिर चिता के नीचे लटक रहा है, कहीं श्रांच से हाथ-पैर जलकर गिर पड़े हैं, कहीं शरीर श्राधा जला है, कहीं बिलकुल कच्चा है, किसी को वैसे ही पानी में बहा दिया है, किसी को किनारे ही छोड़ दिया है, किसी का मुँह जल जाने से दाँत निकला हुश्रा भयंकर हो रहा है श्रीर कोई श्राग में ऐसा जल गया है कि कहीं पता भी नहीं है। वाह रे शरीर तेरी क्या क्या गित होती है !!! सचमुच मरने पर इस शरीर को चटपट जला ही देना योग्य है, क्योंकि ऐसे रूप श्रीर गुण जिस शरीर में थे उसको कीड़ों वा मछलियों से नुचवाना श्रीर सड़ाकर दुर्ग धमय करना बहुत ही बुरा है। न कुछ शेष रहेगा न दुर्गित होगी। हा! चलो श्रागे चलें। (ख़बर-दार इत्यादि कहता हुआ इधर-उधर पूमता है)

(पिशाच श्रौर डािकनीगण परस्पर श्रामोद करते श्रौर गाते-बजाते हुए श्राते हैं)

पि॰ श्रीर डा॰—हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं छमाछम, हम सेवैं मसान शिव को भजें बोलौं बम बम बम।

पि॰ — हम कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ हड़ी को तोड़ेंगे। हम भड़ भड़ घड़ घड़ पड़ पड़ सिर सबका कोड़ेंगे।

इत च्हार चुट घुट घुट घुट चुट लोहू पिलावेंगी ।।
हम चट चट चट चट चट चट ताली भजावेंगी ।

सब - हम नाचें मिलकर थेई थेई थेई थेई कूदें धम धम धम । हैं भूत०-

पि० -- हम काट काट कर शिर को गेंदा उछालेंगे। हम खींच खींच कर चरबी पंशाखा बालेंगे॥

डा॰—हम माँग में लाल-लाल लोहू का सेंदुर लगावेंगी। हम नस के तागे चमड़े का लहँगा बनावेगी॥ सब—हम धज से सज के बज के चलेंगे चमकेंगे चम चम चम।

पि॰ — लोहू का मुँह से फर्र फर्र फ़हारा छोड़ेंगे। माला गले पहिरने को श्रॅंतडी को जोडेंगे॥

डा॰ ---हम लाद के श्रौंधे मुरदे चौकी बनावेंगी।

कफन बिछा के लड़कों को उस पर सलावेंगी॥

सब — हम सुख से गावेंगे दोल बजावेंगे दम दम दम दम दम।
( वैसे ही कृदते हुए एक श्रोर चले जाते हैं)

हरि॰—(कौतुक से देखकर) पिशाचों की की इा कुतूहल भी देखने के योग्य है। ग्रहा ! यह कैसे काले-काले काड़ू से सिर के बाल खड़े किए लंबे-लंबे हाथ-पैर विकराल दाँत लंबी जीभ निकाले इधर-उधर दौड़ते ग्रीर परस्पर किलकारी मारते हैं मानों भयानक रस की सेना मूर्तिमान होकर यहाँ स्वच्छांद विहार कर रही है। हाय-हाय ! इन खेल ग्रीर

सहज व्योहार भी कैसा भयंकर है। कोई कटाकट हर्ड्डी चना रहा है, खोपड़ियों में लहू भर-भर करके पीता है, कोई सिर का गेंद बनाकर खेलता है. कोई ऋँतडी निकाल गले में डाले है ऋौर चंदन की भाँति चरबी स्त्रीर लहू शरीर में पीत रहा है, एक दूसरे से मांस छीनकर ले भागता है, एक जलता मांस मारे तृष्णा के मुँह में रख लेता है, पर जब गरम मालुम पड़ता है तो थू थू करके थूक देता है, श्रीर दूसरा उसी को फिर फेट से खा जाता है। हा! देखो यह चुड़ैल एक स्त्री की नाक नथ समेत नोच लाई है, जिसे देखने को चारों श्रोर से सम भुतने एकत्र हो रहे हैं श्रोर सभों को इसका बड़ा कौतुक हो गया है। हॅंसी में परस्पर लोह का कुल्ला करते हैं श्रोर जलती लकड़ी श्रीर सुरदों के त्रागों से लड़ते हैं श्रीर उनको ले-लेकर नाचते हैं। यदि तनिक भी कोष में त्राते हैं तो शमशान के कुत्तों को पकड़-पकड़कर खा बाते हैं। ग्रहा ! भगवान् भृतनाथ ने बड़े कठिन स्थान पर योग धाधन किया है। (खबरदार इत्यादि कहता हुन्ना इधर-उधर फिरता है। ऊपर देखकर) त्र्याधी रात हो गई, वर्षा के कारण श्रॅंधेरी बहुत ही छा रही है, हाथ से हाथ नहीं सुभता! चांडाल कुल की भाँति श्मशान पर तम का भी त्र्याज राज हो रहा है। (समरण करके) हा ! इस दुःख की दशा में भी प्रिया हमसे श्रलग पड़ी है। कैसी भी हीन श्रवस्था हो, पर श्रपना प्यारा जो पास रहे तो कुछ कष्ट नहीं मालूम पड़ता । सच है-

> "दूट ठाट घर टपकत खटियो टूट। पिय के बाँह उसिसवाँ सुख के सूट॥"

विधना ने इस दुःख पर भी वियोग दिया। हा ! यह वर्षा श्रीर यह दुःख ! हरिश्चन्द्र का तो ऐसा कठिन कलेजा है कि सब सहेगा, पर जिसने सपने में भी दुःख नहीं देखा वह महारानी किस दशा में होगी। हा देवि ! धीरज धरो, धीरज धरो ! तुमने ऐसे ही भाग्यहीन से स्नेह किया है जिसके साथ सदा दुःख ही दुःख है । (ऊपर देखकर) पानी बरसने

लगा। श्ररे! (घोघी भजी भाँति छोड़कर) इसको तो यह बर्षा श्रीर श्मशान दोनों एक ही से दिखाई पड़ते हैं। देखो —

चपला की चमक चहुँघा सो लगाई चिता
चिनगी चिलक पटबीजना चलायो है।
हेती बगमाल स्थाम बादर सु भूमि कारी
बीरबधू लहुबँद भुव लपटायो है।।
हरीचंद नीर-धार श्राँस सी परत जहाँ
दादुर को सोर रोर दुखिन मचायो है।
दाहन बियोग दुखियान को मरे हूँ यह
देखो पापी पावस मसान बनि श्रायो है।।

( कुछ देर तक चुप रकहर ) कीन है ? ( खबरदार इत्यादि कहता हुआ इधर-उधर फिर कर )

इंद्र काल हू सिरस जो, श्रायसु लांघे कोय। यह प्रचंड भुजदंड मम, प्रतिभट ताको होस।। श्ररे कोई नहीं बोलता। (कुछ श्रागे बदकर) कीन है ?...

### 'चन्द्रावली'ः

#### तीसरा श्रंक

चंद्रा॰—( श्राप ही श्राप ) हाय ! प्यारे, हमारी यह दशा होती है श्रीर तुम तिक नहीं ध्यान देते । प्यारे, फिर यह शरीर कहाँ श्रीर हम-तुम कहाँ ? प्यारे, यह संयोग हमको तो श्रव की ही बना है, फिर यह बातें दुर्लभ हो जायँगी । हाय नाथ ! मैं श्रपने हन मनोरशों को किसको सुनाऊँ श्रीर श्रपनी उमंगें कैसे निकालूँ ! प्यारे, रात क्लोटी है श्रीर स्वाँग बहुत हैं । जीना शोड़ा श्रीर उत्साह बड़ा । हाय ! मुक्त सी मोह में हूबी को कहीं ठिकाना नहीं । रात-दिन रोते ही बीतते हैं । कोई बात पूछनेवाला नहीं, क्योंकि संसार में जी कोई नहीं देखता, सब ऊपर ही की बात देखते हैं। हाय ! मैं तो श्रापने-पराए सब से बुरा बनकर बेकाम हो गई। सब को छोड़कर तुम्हारा स्त्रासरा पकड़ा था सो तुमने यह गति की। हाय! मै किसकी होके रहूँ, मैं किसका मुँह देखकर जिऊँ। प्यारे, मेरे पीछे कोई ऐसा चाहनेवाला न मिलेगा। प्यारे, फिर दीया लेकर मुफ्तको खोजोगे । हा ! तुमने विश्वासघात किया। प्यारे, तुम्हारे निर्दयी-पन की भी कहानी चलेगी। हमारा तो कपोतव्रत है। हाय! स्नेह लगाकर दगा देने पर भी सजान कहलाते तो। बकरा जान से गया, पर खानेवाले को स्वाद न मिला। हाय! यह न समभा था कि यह परिग्राम करोगे । वाह ! खूब निवाह किया । बधिक भी बध कर सुधि लेता है, पर तुमने न सुधि लो । हाय ! एक बेर तो त्राकर श्रंक में लगा जास्रो । प्यारे, जीते जी स्रादमी का गुन नहीं मालूम होता । हाय! फिर तम्हारे मिलने को कौन तरसैगा श्रीर कीन रोवेगा। हाय! संसार छोड़ा भी नहीं जाता। सब दुःख सहती हूँ, पर इसी में फँसी पड़ी हूँ। हाय नाथ! चारों श्रोर से जकड़कर ऐसी बेकाम क्यों कर डाली है। प्यारे, यों ही रोते दिन बीतेंगे। नाथ! यह हवस मन की मन ही में रह जायगी । प्यारे, प्रगट होकर संसार का मुँह क्यों नहीं बंद करते श्रीर क्यों शंकाद्वार खुला रखते हो ? प्यारे, सब दीनदयालुता कहाँ गई! प्यारे, जल्दी इस संसार से छुड़ास्रो। श्रव नहीं सही जाती। प्यारे, जैसी हैं, तुम्हारी हैं। प्यारे, श्रापने कनौड़े को जगत की कनौड़ी मत बनात्रो । नाथ, जहाँ इतने गुन सीखे वहाँ प्रीति निवाहना क्यों न बीखा ? हाय ! मभ्भधार में डुबाकर ऊपर से उतराई माँगते हो; प्यारे सो भी दे चुकीं, श्रव तो पार लगाश्रो । प्यारे, सबकी हद होती है। हाय! हम तड़पें श्रीर तुम तमाशा देखो। जन-कुटुंब से छुड़ाकर यों छितर-बितर करके बेकाम कर देना यह कौन बात है । हाय ! सबकी श्राँखों में हलकी हो गईं। जहाँ जाश्रो वहाँ दुर दुर, उस पर यह गति। हाय ! "भामिनी तें भौंड़ी करी, मानिनी तें मीड़ी करी, कौड़ी करी हीरा तें, कनौड़ी करी कुल तें।" तुम पर बड़ा क्रोध स्त्राता है स्त्रीर कुछ कहने

को जी चाहता है। बस अब मैं गाली दँगी। श्रीर क्या कहूँ, बस आराप श्राप ही हो; देखो गाली में भी तुम्हें में मर्म्मवाक्य कहूँगी--भूठे, निर्देय, निर्मु गा, "निर्देय हृदय कपाट", बखेडिये श्रीर निर्लेज, ये सब तुम्हें सची गालियाँ हैं; भला जो कुछ करना ही नहीं था तो इतना क्यों भूठ बके । किसने बकाया था । कूद-कूद कर प्रतिज्ञा करने बिना क्या डूबी जाती थी र भूठे ! भूठे !! भूठे !!! भूठे ही नहीं वरंच विश्वास-घातक ! क्यों इतनी छाती ठोंक ग्रीर हाथ उठा-उठाकर लोगों को विश्वास दिया १ त्राप ही सब मरते चाहे जहन्तुम में पड़ते, श्रीर उस पर तुर्रायह है कि किसी को चाहे कितना भी दुखी देखें आयको कुछ, घृणा तो आती ही नहीं। हाय-हाय ! केसे-कैसे दुखी लोग हैं--- श्रीर मजा तो यह है कि सब धान बाइस पसेरी। चाहे स्त्रापके वास्ते दुखी हो, चाहे श्रपने संसार के दुःख से; श्रापको दोनों उल्लू फँसे 🕇 । इस से तो "निर्दय हृदय कपाट" यह नाम है। भला क्या काम या कि इतना पचडा किया ? किसने इस उपद्रव श्रीर जल करने की कहा था ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रहते वत चैन था, केवल आनंद था, किर क्यों यह विषमय संसार किया । बखेडिये ! श्रीर इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की। नाम बिके, लोग भूठा कहें, अपने मारे फिरें, श्राप भी श्रपने मुँह भूठे बने, पर वाह रे शुद्ध बेहयाई श्रौर पूरी निर्लजता! बेशरमी हो तो इतनी तो हो। क्या कहना है! लाज को जूतों मारके पीट-पीटके निकाल दिया है। जिस महल्ले में श्राप रहते हैं उस मुहल्ले में लाज की हवा भी नहीं जातो । जब ऐसे हो तब ऐसे हो । हाय ! एक बार भी मँह दिखा दिया होता तो मत-वाले मतवाले बने क्यों लड़-लड़ कर सिर फोड़ते। अच्छे खासे अनूठे निर्लंज हो, काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुकमो बेहया हो, कितनी गाली दूँ, बड़े भारी पूरे हो, शरमाश्रोगे थोड़े ही कि माथा खाली करना सुफल हो। जाने दो-हम भी तो वैसे ही निर्लंज स्त्रीर भूठी हैं। क्यों न हों। जस दूलह तस बनी बराता । पर इसमें भी मूल उपद्रव तुम्हारा ही है, पर यह जान

रखना कि इतना श्रीर कोई न कहेगा, क्योंकि सिफारशी नेति नेति कहेंगे, सची थोड़े ही कहेंगे। पर यह तो कहो कि यह दुःखमय पचड़ा ऐसा ही फैला रहेगा कि कुछ ते भी होगा, वा न ते होय। हमको क्या पर हमाग तो पचड़ा छुड़ाश्रो। हाय मैं किससे कहती हूँ। कोई सुननेवाला है। बंगल में मीर नाचा किसने देखा। नहीं नहीं, वह सब देखता है, वा देखता होता तो श्रव तक मेरा खबर न लेता। पत्थर होता तो वह भी पसीजता। नहीं नहीं, मैंने प्यारे को इतना दोष व्यर्थ दिया। प्यारे, तुम्हारा दोष कुछ नहीं। यह सब मेरे कर्म्म का दोष है। नाथ, मैं तो तुम्हारी नित्य की श्रपराधिनी हूँ। प्यारे च्ना करो। मेरे श्रपराधों की श्रोर न देखो, श्रपनी श्रोर देखो। (रोती है)

'नाटक' ः

नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की किया। नट कहते हैं विद्या के प्रभाव से ग्रपने वा किसी वस्त के स्वरूप के फेर कर दैने वाले की, वा स्वयं दृष्टि रोचन के ऋर्थ फिरने को। नाटक में पात्रगण श्रापना स्वरूप परिवर्तन करके राजादिक का स्वरूप धारण करते वा वेष विन्यास के पश्चात् रंगभूमि में स्वकीय कार्य-साधन के हेतु फिरते हैं। काव्य दो प्रकार के हैं--- दृश्य स्त्रीर श्रव्य। दृश्य काव्य वह है जो किव की वागी को उसके हृदयगत श्राशय श्रीर हाव-भाव सहित प्रत्यच दिखला दे। जैसा कालिदास ने शाकृतल में भ्रमर के आने पर शकुंतला को सूधी चितवन से कटान्नों का फेरना जो लिखा है, उसकी प्रथम चित्रपटी द्वारा उस स्थान का, शकंतलावेषसजित स्त्री द्वारा उसके रूप-यौवन श्रीर वनोचित शृंगार का, उसके नेत्र, सिर, इस्त-चालनादि द्वारा उसके ऋंगमंगी ऋं।र हाव-भाव का, तथा कवि-कथितवाणी के उसी के मुख से कथन द्वारा काव्य का, दर्शकों के चित्त पर खचित कर देना ही हरयकाव्यत्व है। यदि श्रव्यकाव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पिंढिए तो जो काव्यजनित आनंद होगा. यदि कोई प्रत्यच श्रनुभव करा दे तो उससे चतुर्गुणित श्रानंद होता है। दृश्यकाव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। इसी विद्या का नाम कुशीलवशास्त्र भी है। ब्रह्मा, शिव, भरत, नारद, हनुमान्, व्यास, वाल्मीकि, लव-कुश, श्रीकृष्ण, श्राजुन, पार्वती, सरस्वतो श्रीर तुंबुर श्रादि इसके श्राचार्य हैं। इनमें भरतमुनि इस शास्त्र के मुख्य प्रवर्तक हैं।

नाटक शब्द की अर्थग्राहिता यदि रगस्यल खेल ही में की जाय तो हम इसके तीन भेद करेंगे। काव्यिमिश्र, शुद्ध कोतुक और भ्रष्ट। शुद्ध कीतुक यथा—कठपुतली वा खिलोंने आदि से सभा इत्यादि का दिखलाना, गूँगे-बिहरे का नाटक, बाजीगरी वा घोड़े के तमाशे में संवाद, भूत- भेतादि की नकल और सम्यता की अन्यान्य दिल्लिगों को कहेंगे। भ्रष्ट अर्थात् जिनमें अब नाटकत्व नहीं शेष रहा है तथा भाँड, इन्द्रसभा, रास, यात्रा, लीला और काँकी आदि। पारसियों के नाटक, महाराष्ट्रों के खेल आदि यद्यपि काव्यिमश्र हैं तथापि काव्यदीन के कारण वे भी भ्रष्ट ही समक्ते जाते हैं। काव्य-मिश्र नाटकों को दो श्रेणी में विभक्त करना उचित है। प्राचीन और नवीन—

प्राचीन समय में श्रिभिनय नाट्य, नृत्य, तांडव श्रीर लास्य इन पाँच भेदों में बँटा हुआ था। इनमं नृत्य भावसहित नाचने को, नृत्त केवल नाचने को श्रीर तांडव श्रीर लास्य भी एक प्रकार के नाचने ही को कहते हैं। इससे केवल नाट्य में नाटक श्रादि का समावेश होगा; शेष चारों नाचने वालों पर छोड़ दिए जायँगे। नाट्य रूपक श्रीर उपरूपक में दो भेदों से बँटा है।

## 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति':

प्रथम ऋंक

स्थान-रक्त से रँगा हुआ राजभवन

(नेपथ्य में) बढ़ें जाइयो ! कोटिन लवा बटेर के नाशक, वेद-धर्म प्रकाशक, मंत्र से शुद्ध करके बकरा खाने वाले, दूसरे के मांस से ऋपना मांस बढ़ाने वाले, सहित सकल समाज श्रीयधराज महाराजाधिराज! (गृधराज, चोबदार, पुरोहित, श्रीर मंत्री श्राते हैं)

राजा - (बैठकर) श्राज की मछली कैसी स्वादिष्ट बनी थी।

पुरोहित — सत्य है माना अमृत में डुबाई थी अौर ऐसा कहा भी है— केचित् वदन्त्यमृतमस्ति सुरालयेषु

केचित् वदन्ति वनिताधरपछवेषु ।

ब्रूमो वयं सकलशास्त्रविचारदत्ताः

जंबीरनीरपरिपूरितमत्स्यखएडे ॥

राजा — क्या तुम ब्राह्मण होकर ऐसा कहते हो ? ऐं तुम साचात् ऋषि के वंश में होकर ऐसा कहते हो !

पुरोहित—हाँ हाँ ! हम कहते हैं ऋौर वेद, शास्त्र, पुराग्य, तंत्र सब कहते हैं। "जीवो जीवस्य जीवनम्।"

राजा-ठीक है इसमें कुछ संदेह नहीं है।

पुरो॰ — संदेह होता तो शास्त्र में क्यों लिखा जाता। हाँ, बिना देवी ऋथवा भैरव के समर्पण किए कुछ होता हो तो हो भी।

मंत्री-सो भी क्यों होने लगा। भागवत में लिखा है-

"लोके व्यवायामिषमद्यसेवा

नित्यास्ति जन्तोर्निह तत्र चोदना ॥"

पुरो० — सच है श्रीर देवी की पूजा नित्य करना इसमें कुछ संदेह नहीं है, श्रीर जब देवी की पूजा भई तो मांस-भच्चण श्रा ही गया। बिल बिना पूजा होहोगी नहीं, श्रीर जब बिल दिया तब उसका प्रसाद श्रवश्य ही लेना चाहिए। श्राजी भागवत में बिल देना लिखा है, जो वैष्णावों का परम पुरुषार्थ है।

"धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरेशवरीं"

मंत्री — ऋौर ''पंच पंचनखा भद्याः'' यह सत्र वाक्य बराबर से शास्त्रों में कहते ही ऋाते हैं। पुरो॰—हाँ हाँ जी, इसमें भी कुछ पूछना है, श्रजी साद्यात् मनुजी कहते हैं—

"न मांसभक्ता दोषो न मद्ये न च मैथुने" श्रोर जो मनुजी ने लिखा है कि—

''स्वमांसं परमांसेन यो वर्द्धयतुमिच्छति''

सो वही लिखते हैं-

"ग्रनभ्यर्च्य पितृन् देवान्"

इससे जो खाली मांस-भन्नण करते हैं उनको दोष है। महाभारत में लिखा है कि ब्राह्मण गों मांस खा गए पर पितरों को समर्पित था इससे उन्हें कुछ भी पाप न हुआ।

- मंत्री॰—जो सच पूछो तो दोष कुछ भी नहीं है, चाहे पूजा करके खाद्यो चाहे वैसे खाद्रो।
- पुरो॰ हाँ जी, यह सब निध्या एक प्रपंच है, खूब मजे में माँस कचर-कचर के खाना ऋौर चैन करना। एक दिन तो ऋाखिर मरना ही है, किस जीवन के वास्ते शरीर को व्यर्थ वैष्णवों की तरह क्लेश देना, इससे क्या होता है ?
- राजा॰—तो कल हम बड़ी पूजा करेंगे। एक लाख बकरा ऋौर बहुत से पत्ती मँगवा रखना।

चोबदार०--जो ग्राजा।

पुरो०--(उठ करके नाचने लगा) ऋहा हा! बड़ा श्रानंद भया, कल खूब पेट भरेगा।

### (राग कान्हरा ताल चर्चरी)

धन्य वे लोग जो मांस खाते। मच्छ बकरा लवा ससक हरना चिड़ा भेड़ इत्यादि नित चाम जाते ॥ प्रथम भोजन बहुरि हो**इ पू**जा सुनित त्र्रातिहि सुखमा भरे दिवस जाते । स्वर्ग को वास यह लोक में है तिन्हें नित्य एहि रीति दिन जे बिताते ।।...

### 'प्रेम-मालिका' ः

#### ( राग सारंग )

नैन भरि देखि लेहु यह जोरी।
मनमोइन सुन्दर नट-नागर श्री वृषभानु-किसोरी॥
कहा कहूँ छिब किह निहं त्रावै वे साँवर यह गोरी।
ये नीलाम्बर सारी पहिने उनको पीत पिछौरी॥
एक रूप एक बेस एक बय बरिन सकै किव को री।
'हरीचंद' दोउ कुंजन ठाउँ हसत करत चित-चोरी॥

### (राग बिहाग)

हम तो श्री वल्लभ ही को जानें। सेवन वल्लभ-पद-पंकज को वल्लभ ही को ध्यानें॥ हमरे मात पिता गुरु वल्लभ ख्रोर नहीं उर ख्रानें। 'हरिचन्द' वल्लभ-पद-बल सों इन्द्रहु को नहिं मानें॥

### हम तो मोल लिए या घर के।

दास-दास श्री वल्लम-कुल के चाकर राधा-बर के।।
माता श्री राधिका पिता हरि बंधु दास गुन-कर के।
'हरीचंद' तुम्हरे ही कहावत नहिं बिधि के नहिं हर के।।

### रसने, रदु सुन्दर हरि-नाम।

मंगल-करन हरन सब श्रसगुन करन कल्पतर काम ॥
त् तौ मधुर सलोनो चाहत प्राकृत स्वाद मुदाम ।
'हरीचंद' नहिं पान करत क्यों कृष्ण-श्रमृत श्रभिराम ॥

#### (राग सारंग)

वृज के लता-पता मोहिं कीजै।

गोपी-यद-पंकज पावन की रज जामैं सिर भीजै।। स्रावत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै। श्री राधे राधे मुख यह बर 'हरीचंद' को दीजै॥

### (राग श्रासावरी या सारंग)

ऊधी जौ अनेक मन होते।

तौ इक श्याम सुँदर को देते इक लै जोग सँजोते ॥
एक सो सब गृह-कारज करते एक सो घरते ध्यान ।
एक सो श्याम रंग रँगते तिज लोक-लाज कुल-कान ॥
को जप करै जोग को साधे को पुनि मूँदै नैन ।
हिये एक रस श्याम मनोहर मोहन को टिक मैन ॥
ह्याँ तो हुतो एक ही मन सो हिर लै गए चुराई ।
'हरीचंद' को ड ग्रीर खोजि कै जोग सिखावहु जाई ॥

श्राज़ हम देखत हैं को हारत। हम श्रघ करत कि तुम मोहि तारत को निज बान विसारत।। होड़ पड़ी है तुम सों हम सों देखें को प्रन पारत। 'हरीचद' श्रव जात नरक मैं के तुम धाइ उवारत।।

### 'प्रेम-सरोवर' ः

जिहि लहि फिर कछु लहन की स्थासन चित में होय। जयित जगत पावन-करन प्रेम बरन यह दोय। प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यों कोय। जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय। प्रेम-सरोवर-पंथ मैं चिलिहें कीन प्रवीन। कमल-तंतु की नाल सों जाको मारग छीन।

प्रेम सरोवर की लखी उलटी गित जग माँहि। जे डूबे तेई भले तिरे तरे ते नाँहि॥ प्रेम-सरोवर पंथ मैं कीचड़ छीलर एक। तहाँ इनारू के लगे तट पें बृच्च ग्रानेक॥ डरे सदा चाहै न कछु सहै सबै जो होय। रहै एक रस चाहि कै प्रेम बखानो सोय॥

# 'प्रेमाश्रु-वर्षण'ः

त्राजु तन भीजे बसनन सोहैं।

देखि लेड्ड भरि लोचन सोभा जुगल ग्ररी मन मोहैं।।
उघरे तन ग्रनुरागहु उर के छिपे न जदिए लजीहैं।
रित के चिन्ह जुगल तन बसनन टँकेट्ड उघरि उलटौहैं॥
ग्रंग प्रभा मनु बसन रुको निहं प्रगटि खुली सब सौहैं।
'हरीचंद' हग भीजि रहे रुकि उड़िन सकत ललचौंहैं॥

नाचत ब्रजराज श्राज साजे नटराज-साज,

पावस सों बिंद बांदे के होड़ सी लगाई। कोकिल कल बंसी-धुनि नृत्य कला मोर नटनि,

पीत बसन चपला दुति छीनत चमकाई ॥ ज्यों ज्यों बरसत सुबेस त्यों त्यों रस बरसत,

हिर घन गरजत उत इत रहे मृदंग बजाई। 'हरीचंद' जीति रंग रहयो ऋाजु ब्रज ऋखारें,

हारे घन रीभि देव कुसुमन भर लाई।।

### 'जैन-कुतूहल'ः

नाहिं ईश्वरता श्रॅंटकी वेद में।
तुम तां श्रगम श्रनादि श्रगोचर सो कैसे मत भेद में॥
तुम्हरी श्रमित श्रपार श्रहै गति जाको वार न पारो।

ताकों इति करि गाइ सकै क्यों बपुरो बेद विचारो ॥ बेद लिखी ही होय तुम्हारी जो पै मिहमा स्वामी । तो परिमिति गुन भए तिहारे नेति नेति के नामी ॥ बेद-मारगिह वारो प्यारे जो इक तुमकों पावै । तो जग-स्वामी जग-जीवन क्यों तुमरो नाम कहावै ॥ जो तुव पद-रज-ख्रांजन नैनन लागै तो यह सूभै । 'हरीचंद' विनु नाथ-कृपा क्यों यह स्रभेद गति बूभै ॥

पियारी पैये केवल प्रेम मैं।

नाहि ज्ञान मैं नाहिं ध्यान मैं नाहिं करम-कुल-नेम मैं ॥
नहिं भारत मैं नहि रामायन नहिं मनु मैं नहिं बेद मैं।
नहिं भारत मैं नाहिं युक्ति मैं नाहिं मतन के भेद मैं।
नहिं मंदिर मैं नहिं पूजा मैं नहिं घंटा की घोर मैं।
'हरीचंद' वह बाँध्यो डोलत एक प्रीति की डोर मैं।

## 'प्र`म-माधुरी' ः

पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फेरि
रूप-सुघा मधि कीनो नैनहू पयान है।
हँसिन नटिन चितविन मुसुकानि सुघराई
रिकाई मिलि मित प्य पान है।
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो
'हरीचंद' भेद ना परत कछु जान है।
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय
हिय में न जानी परै कान्ह है कि प्रान है।

मिलि गाँव के नाँव धरी सबही चहुँघा लखि चौगुनौ चाव करी। सब भाँति हमें बदनाम करी किंद्र कोटिन कोटि कुदावँ करी। 'हरिचंद' ज जीवन को फल पाय चुकीं श्रव लाख उपाय करी। हम सोवत हैं पिय-श्रंक निसंक चवाइने श्रास्रो चवाव करी।

एरी प्रानम्यारी बिन देखे मुख तेरो मेरे
जिय मैं बिरह-घटा घहरि घहरि उठै।
त्योंही 'हरिचंद' सुधि भूलत न क्यों हू तेरो
लाँ बे केस रैन दिन छहरि छहरि उठै।।
गिड़ गिड़ उठत कँटीले कुच कोर तेरी
सारी सों लहरदार लहिर लहिर उठै।
सालि सालि जात आधे आधे नैन-बान तेरे
घूँघट की फहरानि फहरि फहरि उठै॥

श्राजु लों जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावें। मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल श्रापुने भाग को पावें। जो 'हरिचंद' भई सो भई श्राब प्रान चले चहें तासों सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समै सब कंठ लगावें। लें मन फेरिबो जानौ नहीं बिल नेह निवाह कियो निहें श्रावत। हेरि के फेरि मुले 'हरिचंद जू' देखनहू को हमें तरसावत। प्रीत-पपीहन कों धन-साँवरे पानिप-रूप कबों न पिश्रावत। जानौ न नेक बिथा पर की बिलाहारी तऊ हो सुजान कहावत।

उधो जू सुधो गहो वह मारग
जान की तेरे जहाँ गुदरी है।
कोऊ नहीं सिख मानिहै ह्याँ इक
श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है।
ये बृजबाला सबै इक सी
'हरिचंद' जू मंडली ही बिगरी है।
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए
कूप ही में यहाँ भाँग परी है।।
काले परे कोस चिल चिल सक गये पाय
सुख के कसाले परे ताले परे नस के।

रोय रोय नैनन में हाले परे जाले परे मदन के पाले परे प्रान पर-बस के ॥ 'हरीचंद' स्रांगहू हवाले परे रोगन के सोगन के भाले परे तन बल खसके। पगन में-छाले परे नाँ घिबे को नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के ॥

पिया प्यारे बिना यह माधुरी मूरित श्रीरन को श्रव पेखिये का।
सुख छाँ हि कै संगम को तुमरे इन तुच्छन को श्रव लेखिये का।
'हरिचंद जू' हीरन को बेवहार के काँचन को ले परेखिये का।
जिन श्राँखिन में तुव रूप बस्यों उन श्राँखिन सों श्रव देखिये का।

इन दुखियान को न चैन सपनेहूँ मिल्यों तासों सदा ब्याकुल विकल श्रकुलायँगी। प्यारे 'हरिचंद जू' की बीतो जानि श्रोध प्रान चाइत चले पै ये तो संग ना समायँगी। देख्यो एक बारहू न नैन भरि तोहिं यातें जीन जीन लोक जैहें तहाँ पद्धतायँगी। बिना प्रान-प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय मरेहू पे श्राँखें ये खुली ही रहि जायँगी॥

## 'प्रोम-तरंग' :

#### सोरठा

सखी राधा-बर कैसा सजीला।

देखो री गोइयाँ नजर निहं लागे कैसा खुला सिर चीरा छुत्रीला ।। वार-फेर ज**ल** पीयो मेरी सजनी मित देखो भर नैना रँगीला । 'हरीचन्द' मिलि लेहु बलैया **धाँगु**रिन करि चटकारि चुटीला ।।

### पीलू

का करों गोइयाँ श्ररुिक गई श्रॅंखियाँ। कैसे छिपाऊँ छिपत निह सजनी छैला मद-माती भई मधु-मिखयाँ॥ साँवरो रूप देख परवस भई इन कुल-लाज तिनक निह रिखयाँ। 'हरीचंद' बदनाम भई मैं तो ताना मारत सब सँग कि सिखयाँ॥

### काफ्री पीलू

क्यों फकीर बिन श्राया बे, मेरे बारे जोगी।
नई बैस कोमल श्रंगन पर कार्हें भभूत रमाया बे, मेरे बारे जोगी ॥
को वे मात-पिता तेरे जोगी जिन तोहिं नाहिं मनाया बे।
काँचे जिय कहु काके कारन प्यारे जोग कमाया बे, मेरे बारे जोगी॥
बड़े-बड़े नैन छके मद-रँग सों मुख पर लट लटकाया बे।
'हरीचंद' बरसाने में चल घर घर श्रालख जगाया बे, मेरे बारे जोगी॥

### लावनी

बिना उसके जल्वा के दिखाती कोई परी या हूर नहीं। सिवा यार के, दूसरे का इस दुनियाँ में नूर नहीं।। जहाँ में देखों जिसे खूबरू वहाँ हुस्न उसका समफों। फलक उसी की सभी माश्रकों में यारो मानो।। जहाँ कोई ख़ूशगुल् मिलै तुम वहाँ उसी का बोल सुनो। जुल्फ़ों को भी उसी का पेंच समक्त कर आके फँसो।। नशीली आँखेँ वहाँ नहीं हैं जहाँ मेरा मखमूर नहीं।…

#### रेख़ता

मोहन पिय प्यारे टुक मेरे दिग स्त्राव। बारी गई सूरत के बदन तो दिखाव। तरस गए स्त्रॅंग स्त्रॅंग गर मैं लपटाव। तेरी मैं चेरी मुक्ते मरत सों जिलाव। वही रूप वही श्रदा दीने निज घाव। प्यारे! 'हरिचन्दहि' फिर श्राज भी दरसाव।।
गजल

तेरी सूरत मुफे भाई भेरा जी जानता है। जो भलक तूने दिखाई मेरा जी जानता है। श्ररे जालिम तेरे इस तीरे निगइ से इमने। चोट जैसी कि है लाई मेरा जी जानता है॥ खायँगे जहर नहीं डूब मरेंगे जाकर। जो है कुछ जी में समाई मेरा जी जानता है॥ कत्ल करके न खबर ली मेरे कातिल श्रफ़ सोस। जाँ इसी दुख में गँवाई मेरा जी जानता है। प्यार की वह तेरी चितवन व नशीली श्राँखें। दिल को किस तरह हैं भाई मेरा जी जानता है।। दे के जी ऋौर पै जीने का मज़ा खो बैठे। जीते जी जी पै बन ग्राई मेरा जी जानता है। सब्र की फीज के पा उठ गए दिला हार गया। त्र्राँख तूने जो लड़ाई मेरा जी जानता है॥ ख्वाब सा हो गया शब को तेरी सहबत का खयाल। रात वह फेर न आई मेरा जी जानता है।। दाग दिल पर य रहेगा कि तेरे कूचे तक। थी 'रसा' की न रसाई मेरा जी जानता है॥

'उत्तरार्द्ध भक्तमाल' **ः** 

इन मुसलमान हरि-जनन पै कोटिन हिंदुन वारियै। स्त्रालीखान पाटान सुता-सह ब्रज रखवारे। सेख नबी रसखान मीर श्राहमद हरि-प्यारे॥ निरमलदास कबीर ताजखाँ बेगम बारी। तानसेन कृष्णदास बिजापुर नृपति-दुलारी॥ १४

पिरजादी बीबी रास्ती पद-रज नित सिर धारिये । इन मुसलमान हरि-जनन पै कोटिन हिन्दुन वारिये ॥ भ्रोम-प्रलाप':

> रासे रमयति कृष्णं राघा हृदि निषाय गाढा लिंगन कृत हृत बिरहातप-वाधा।। श्राक्षिज्यति चुम्बति परिरम्भति पुनः पुनः प्रागोशं। सात्विकभावोदयशियलायित मुक्ताऽकुञ्चितकेशं॥ भुजलतिकाबन्धनमाबद्धं कामकल्पतरुष्पं कोटिशतमोहनम्दरगोकुलभूपं सीमन्तिनी स्वालिंगनक्र एटिकत - तनु - स्पर्शोदितमदनिकारं स्खलित वचनरचन श्रवण स्खलितीकतरतरति-मारं ॥ रतिविपरीतलालसालसरस लसित मोहिनीवेशं। सीत्कारमोहितप्रमदादत्तमाधवावेशं निज हुंकृतिद्विगुणसुरतपण्रश्रमलोतित नाशाभषं । निजासेचनकसिंचित शश्वार-मुख-स्वेदपीयूषं वात्सयायनविधिविहितषडङ्ग विलज्ञ्ण रज्ञ्ण चतुराशीति चतुर तरता धृत कामकलाकलपद्धं। स्वेद-सुगंधविमू च्छितालिकुल सहिक द्विणिक लगावं। नखदानाधरखएडनजनितोद्धटसहचारी भावं 11 कठिनकु चामर्दन शिथिलीकृतकरकद्भग्राभुजबन्धं प्रतिमुद्रितसिंद्रक्जजलादिक मुख हृदय निशावसानाजागर जेनित सखीजनमोहित गायति गोकुलचन्द्राप्रज कवि हरिश्चन्द्र कुलचन्द्रे ॥ साँम सबेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है। हम सब इक दिन उड जाएँगे यह दिन चार बसेंरा है।। श्राठ बेर नीवत बज-बजकर तुभको याद दिलाती है। जाग जाग तु देख घड़ी यह कैसी दौड़ी जाती है।।

श्राँधी चलकर इघर उधर से तुमको यह सममाती है। चेत चेत जिंदगी हवा सी उड़ी तुम्हारी जाती है।। पत्ते सब हिल-हिल कर पानी हर-हर करके बहता है। हर के सिवा कौन तू है बे यह परदे में कहता है।। दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनी पर सिर धुनता है। इक दिन मेरी तरह बुमोगे कहता तू निहं सुनता है।। रोकर गाकर हँसकर लड़ कर जो मुँहसे कह चलता है। मौत-मौत किर मौत सच्च है येही शब्द निकलता है। योंही जीवन वह जायेगा यह तुमको सममाती है। खल-खिलकर सब फूल बाग में कुम्हला-कुम्हला जाते हैं। तेरी भी गित यही है गाफिल यह तुमको दिखलाते हैं।। इतने पर भी देख श्री सुनकर क्या गाफिल हो फूला है। 'हरीचंद' हरि सच्चा साहब उसको विलक्कल भूला है।

## 'सतसई-सिगार' :

मेरी भव-नाधा हरो राधा नागरि सोह । जा तन की फाई परें स्थाम हरित दुति हो हा। स्थाम हरित दुति हो हा। स्थाम हरित दुति हो हा। पाय पलोटत लाल लखत साँवरे कन्हाई॥ श्री 'हरिचंद' वियोग पीत पट मिलि दुति टेरी। नित हरि जा रंग रंगे हरी बाधा सोह मेरी॥

## 'होली' :

#### डफ की

हम चाकर राधा रानी के।
ठाकुर श्री नँदनंदन के वृषभानु लली ठकुरानी के॥
निरभय रहत बदत निहं काहू डर निहं डरत भवानी के।
'हरीचंद' नित रहत दिवाने स्रत श्रजब निवानी के॥

#### राग काफी

गिरिधर लाल रँगीले के सँग श्राजु फाग हों खेलोंगी। सास ननद श्रुरु गुरुजन की भय लाजहिं पाँयन टेलोंगी।। चोवा चंदन श्रविर श्ररगजा विचकारिन रँग फेलोंगी। 'हरीचंद' बुज-चंद विया के कंठ भुजा गहि मेलोंगी।।

## 'मधु-म्रुकुल'ः

#### काफी

जुरि स्राए फाँके-मस्त होली होय रही।
घर में भूँजी भाँग नहीं है तो भी न हिम्मत पस्त ॥
होली होय रही ॥
महँगी परी न पानी बरसा बजरी नाहीं सस्त ।
घन सब गवा स्त्रिक्त नहिं स्त्राई तो भी मङ्गल कस्त ॥
होली होय रही ॥
परबस कायर कूर स्त्रालसी स्रंघे पेट-परस्त ।
स्भात कुछ न बसन्त माँहि ये भे खराब स्त्रौ खस्त ॥

### 'राग-संग्रह' ः

### बधाई, राग कान्हरा

जो पै श्री राधा रूप न धरती।
प्रेम-पंय जग प्रगट न होतो ब्रज-बनिता कहा करती।
पुष्टिमार्ग थापित को करतो ब्रज रहतो सब सूनो।
हिर-लीला काके सँग करते मंडल होतो ऊनो।।
रास-मध्य को रमतो हिर सँग रिक सुकवि कह गाते।
'हरीचन्द' भव के भय सांभिज किहिके सरनहिं जाते।

श्राजु दोउ खेलत साँभी साँभः। नंदिकशोर राधा गोरी जोरी सिखयन माँभः॥ कुसुम चुनन में रुनभुन बाजत कर-चूरी पग-भाँभः॥ 'हरीचंद' विधि गरब गरूरी भई रूप लखि बाँभः॥ हमरे निर्धन की धन राघा।
साधन कोटि छोड़ि इनहीं को चरन-कमल श्रवरांघा।।
इनके बल हम गिनत न काहू करत न जिय कोउ साधा।
'हरीचंद' इन नख-सिख मेरी हरी तिमिर भव-बाघा॥
'वर्षा-विनोद':

#### कजली

प्यारी भूलन पधारो भुकि स्राए बदरा। स्रोदी सुरुख चूनिर तापै श्याम चदरा॥ देखी बिजुरी चमक्के बरसै स्रदरा। 'इरीचंद' तम बिन पिय स्रति कदरा॥

### सोरड

मेरे नैनों का तारा है, मेरा गोबिन्द प्यारा है।
वो स्रत उसकी भोली सी वो किर पिगया मठोली सी,
वो बोली मैं ठठोली सी बोलि हग बान मारा है।।
व घूँघरवालियाँ श्रलकें व कोंकेवालियाँ पलकें,
मेरे दिल बीच हलकें छुटा घर-बार सारा है।
दरस सुख रैन दिन लूटे न छिन भर तार यह टूटे,
लगी श्रव तो नहीं छूटे प्रान 'हरिचन्द' वारा है।
मेरे नैनों का तारा है, मेरा गोविन्द प्यारा है।

#### मलार

मेरे गल सो लग जास्रो प्यारे विरि स्नाई बदिस्या घोर । बड़ी बड़ी बूँदन बरसन लागीं बोलत दादुर मोर ॥ बिजुरी चमक देखि जिय डरपै पवन चलत फकफोर । 'हरीचंद' पिय कंठ लगास्रो राखो स्नपनी कोर ॥

हमरी श्री राधा महारानी । तीन लोक को ठाकुर जो है ताहू की ठकुरानी ॥ सत्र ब्रज की सिरताज लाडिली सिखयन की सुखदानी। 'हरीचंद' स्वामिनि पिय कामिनि परम कृपा की खानी।।

भारत में एहि समय भई है सब कुछ बिनहिं प्रमान हो दइ-रंगी। श्राधे पुराने पुरानहिं मार्ने श्राधे भए किरिस्तान हो दुइ-रंगी॥ क्या तो गदहा को चना चढ़ावें कि होइ दयानँद जायेँ हो दुइ-रंगी। क्या तो पढें कैथी कोठिवलियै कि होइ बरिस्टर घाय हो दृइ-रंगी ॥ से भारत नास भया सब जहाँ तहाँ यही हाल हो दुइ-रंगी। होउ एक मत भाई सबै श्रब छोड़ह चाल कुचाल हो दुइ-रंगी ॥ देखो भारत ऊपर कैसी छाई कजरी। मिटि धूर में सपेदी सब आई कजरी।। दुज बेद की रिचन छोड़ि गाई कजरी। नृप-गन लाज छोड़ि मुँह लाई कजरी॥

### 'विनय-प्रेम-पचासा' :

भजों तो गुपाल ही को सेवों तो गुपाले एक

मेरो मन लाग्यो सब भाँति नंदलाल सों।

मेरे देव देवी गुरु माता पिता बन्धु इण्ट

मित्र सखा हरि नातो एक गोप-बाल सों।।

'हरीचंद' श्रीर सों न मेरो संबंध कछु

श्रासरो सदैव एक लोचन विसाल सों।

माँगों तो गुपाल सों न माँगों तो गुपाल ही सों रीभों तो गुपाल पे श्रो खीभों तो गुपाल सों!

## ंत्रे म-फुलवारी' :

मरम की पीर न जाने कीय।
कासों कहीं कीन पुनि माने बैठ रहीं घर रोय।।
कोऊ जरिन न जाननवारी बे-महरम सब लोय।
त्रापुनो कहत सुनत निहं मेरी केहि समुक्ताऊँ सोय।।
लोक-लाज कुल की मरजादा बैठि रही सब सोय।
'हरीचंद' ऐसिहं निबहैगी होनी होय सो होय।।

### 'हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान':

निज भाषा उन्नति श्रहै सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को खल ॥ पदे संस्कृत जतन करि पंडित भे विख्यात। पै निज भाषा ज्ञान बिन कहि न सकत एक बात ॥ पढे फ़ारसी बहुत बिध तौह भये खराव। पानी खटिया तर रही पूत मरे बिक स्त्राव ॥ श्रंग्रेजी पढि के जदिप सब गुन होत प्रवीन। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।। लखहू न ग्रॅंगरेजन करी उन्नति भाषा माँहिं। सब विद्या के ग्रंथ ऋंगरेजिन माँह लखाहिं॥ विविध कला शिक्ता श्रमित ज्ञान श्रनेक प्रकार। सब देसन से लैं करह भाषा माँहिं प्रचार ॥ पै सब बिद्या की कहूँ होइ जु पै अनुवाद। निज भाषा महँ तो सबै याको लहै सवाद ।। तासों सब मिलि छाँड़ि कै दूजे श्रीर उपाय। उन्नति भाषा की करह श्रहो भ्रात गन श्राय ॥ परदेसी की बुद्धि श्रक वस्तुन की करि श्राम ।
पर-वस है कव लों कहो रहिहों तुम है दास ।।
निज भाषा, निजधरम, निजमान करम ब्यौहार।
सबै बढ़ावहु वेगि मिलि कहत पुकार पुकार।।
करहु बिलम्ब न भ्रात श्रब उठहु मिटावहु सूल।
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सब को मूल।।
लहहु श्रार्थ्य भ्राता सबै विद्या बल बुधि शान
मेटि परस्पर द्रोह मिलि होहु सबै गुन-लान।।

## 'बन्दर सभा' ः

[ श्राना शुतुरमुर्ग परी का बीच सभा के ] श्राज महिकल में शुतुरमुर्ग परी श्राती है। गोया महिमल से व लैली उतर श्राती है। तेल श्रो पानी से पट्टी है सँवारी सिर पर। मुँह पै माँका दिये जलादों जरी श्राती है। मुठे पट्टे की है मूबाफ पड़ी चोटी में। देखते ही जिसे श्रांखों में तरी श्राती है। पान भी खाया है मिस्सी भी जमाई हैगी। हाथ में पायँचा लेकर निखरी श्राती है। मार सकते हैं परिन्दे भी नहीं पर जिस तक। चिड़िया-वाले के यहाँ श्रव व परी श्राती है। जाते ही लूट लूँ क्या चीज़ खसोट क्या री। इस इसी फिक में वह सोच भरी श्राती है।

# 'विजयिनी-विजय-पताका या वैजयंती' ः

हाय वहै भारत भुव भारी । सब**ही** बिधि तें भ**ई दु**खारी ॥

रोम, ग्रीस पुनि निज बल पायो। सब बिधि भारत दुखित बनायो ॥ श्राति निरबली स्थाम जापाना। हाय न भारत तिनहुँ समाना ॥ हाय रोम तू श्रति बड़-भागी। बरबर तोहिं नास्यो जय लागि !! तोड़े कीरति-खंभ श्रनेकन !। ढाहे गढ़ बहु करि जय-टेकन ॥ सबै चिन्ह तुव धूर मिलाए। मंदिर महलनि तोरि गिराए।। क्छ न बची तुव भूमि निसानी। सो बरु मेरे मन श्रवि मानी। भारत-भुव-जीतन-हारे । वै थाप्यी पद या सीस उघारे ॥ तोर्यो दुर्गन, महल दहायो। तिनही मैं निज गेह बनायो ॥ ते कलंक सब भारत करे। ठाढ़े अजह लखो घनेरे।। हाय पंचनद, हाय पानीपत श्रजहुँ रहे तुम धरनि बिराजत । हाय चितौर निलंज तू भारी। श्रजहुँ खरो भरति में भारी ॥ जा दिन तुव ऋधिकार नसायो । ताही दिन किन धरनि समायो ।। रह्यो कलंक न भारत-नामा । क्यों रे तू बाराणिस धामा !! इनके भय कंपत संसारा ।

सब जग इनको तेज पसारा!
इनके तनकि भौंद हिलाए।
यर थर कंपत नृप भय पाए॥
इनके जय की उज्ज्वल गाथा।
गावत सब जग के रुचि साथा।
भारत-किरिन जगत उँजियारा।
भारत जीव जियत संसारा॥
भारत-किरिन जगत उँजियारा।
भारत-विद्या सों जग सिच्छित॥
रहे जबै मिन कीट सुकुंडला।
रहो दंड जय प्रवल श्रखण्डल॥
रहो दंड जय प्रवल श्रखण्डल॥
रहो दंड जय प्रवल श्रखण्डल॥
सहां रुधिर जब श्रारज सीसा।
जवित श्रानल-समान श्रवनीसा॥
साहस बल इन सम कोड नाहीं।
जबै रही मिह मंडल माहीं॥...

## <sup>4</sup>नए ज़माने की मुकरी':

सब गुरुजन को बुरो बतावें
श्रपनी खिचड़ी श्रलग पकावें ॥
भीतर तस्व न भूठी तेजी ।
क्यों सखि सज्जन नहिं श्रॅंगरेजी ॥
तीन बुलाए तेरह श्रावें
निज निज बिपता रोह सुनावें ॥
श्राँखों फूटे भरा न पेट ।
क्यों सखि सज्जन नहिं ग्रैजुएट ॥
भीतर भीतर सब रस चूसे ।
हॅसि हॅसि के तन मन घन मूसे ॥

जाहिर बातन में स्त्रिति तेज ।

क्यों सिख सज्जन निह स्त्रॅगरेज ॥

मुँह जब लागे तब निह स्त्रूटै ।

जाति मान धन सब कुस्त लूटै॥

पागल करि मोहिं करें ख़राब।

क्यों सिख सज्जन नहीं सराब॥